



हरिद्वार /a, Hai

दिन

दौरान हिं टर से ह कालय है उप से वि होती जि कार्य ए

भयन्ता की रुपे निर्वा

हरिद्वार . /a, Har

दौरान वि

टर से

कालय

प से

कार्य ए

रुपे निर्बा

THE



# DWKHAMBA SANSKRIT SERIES;

OLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NO. 355

# न्यायलीलावती

श्रीवह्यभाचारर्थविरचिता श्रीभगीरथठक्कुरकृतविवृतिसन्।श्रेन श्रीवर्धमानोपाध्यायकृत-प्रकाशेन समझासिता श्रीगष्ट्रसिश्ररचितकण्डाभरणेन च समन्विता ।

> काशीहिन्दुविश्वविद्यालयाध्यापकेन पण्डितश्रीहरिहरशास्त्रिणा हिष्पण्यादिभिः सम्पादिता ।

# NYĀYA LĪLĀVATĪ

### VALLABHĀCHĀRYYA

यन्ता की With the commentaries of Vardhamānopādhyāya, S'ankara Misra and Bhagiratha Thakkura.

> Edited by Pt. Harihara S'āstrī, r. Benares Hindu University.

FASCICULUS I-9

& SOLD BYTHE SECRETARY, SANSKRIT SERIES OFFICE, BENARES. by Jai Krishna Das Gupta, Vidya Vilas Press, Benares.

1927.



889 93,982 201

Agents:

the the state of t

- 1 Luzac & co, Booksellers, LONDON.
- 2 Otto Harrassowitz, Leipzig: GERMANY.

The Oriental Book-supplying Agency, POONA

<u>ক্রিকর্মকর্মন। ব্যক্তর্মকর্মকর্মকর্মকর । ব্যক্তর্মকর্মকর্মক</u>



# पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या 559

आगत संख्या<u> 93 93</u>2

पुस्तक विवरण की लिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसास से विजम्ब दण्ड लगेगा।

श्रीकण्ठाश्चिष्टतनुईतवलिदानवविज्ञम्भमानश्रीः । कौमारजन्महेतुर्गीरी वा शौरिरस्त भव्याय ॥ १ ॥ लङ्केशपूज्यचरणं मुकुन्दवल्भमुमासमायुक्तम्। शशिखण्डशोभिशिरसं परमेशमनादिमीडेऽहम् ॥ ? ॥ संस्कृतपाठागारे काशीस्थे राजकीय ये। विद्यावदातचारेताः प्रभुपद्मध्यास्य राजन्ते ॥ ३ ॥ मित्रवरैस्तैः श्रीमदुगोपीनाथकविराज इत्याख्यैः । प्रोत्साहितोऽहमासं लीलावत्याः प्रकाशकार्येऽस्मिन् ॥ ४ ॥ तैरेव मुद्रणार्थं ग्रन्थागाराददायि टीकाभिः । आदर्शमूळपुस्ती कृपया जीणीपि संशुद्धा ॥ ५ ॥ श्रीराजेश्वरशास्त्री 'तरिङ्गणी'पूरणेन विख्यातः। पुस्तकमेकं विवृतेर्भागीरथ्या ददाति सम ॥ ६ ॥ किन्त द्वावि विवृतिग्रन्थौ नितरामशुद्धिभिर्श्रस्तौ । कचिदपि लिपिरवल्लपा पत्राणां कीटदष्टत्वात् ॥ ७ ॥ तदपि परस्परयोगात् कथमपि निर्णीय पाठमायासैः । साविधे बुधवृन्दानां प्रकाश्यतेऽयं सुसन्दर्भः ॥ ८ ॥ श्रीमद्वामाचरणन्यायाचाय्यैः प्रसिद्धविद्धद्धिः । सगृहीतनामधेयैः श्रीशङ्करतर्करतैश्च ॥ ९ ॥ पाठविनिर्णयकर्मण्यनेकवारं व्यथायि साहाय्यम । आवश्यककार्याणि स्वानि जहद्भिर्मिय स्नेहात् ॥ १० ॥ सर्वेष्वेषु मनीषिष्वादिमखण्डप्रकाशकालेऽस्मिन् । हाहिककृतज्ञताया निवेदनेनोद्धहामि सन्तोपस् ॥ ११ ॥



### निवेदनम्

संस्कृतपुस्तकमालाप्रचारकर्म्भवतैकिनष्ठो यः ।
जनयित बुधजनिक्त नित्यं नवनवमुदास्वादम् ॥ १२ ॥
पिरोषे चारमाकं विलसतु तिस्मन् ग्रुमाशिषां गाशिः ।
श्रीलजयकृष्णदासे श्रेष्ठिकवर्ध्ये ससोदर्ध्ये ॥ १३ ॥
श्राहित्रास्वास्थ्यान्मे सुतरां मनसोऽि चञ्चलत्वेन ।
जुटयोऽनेका जाताः क्षम्यन्तां साधिभः क्षमासारैः ॥ १४ ॥
यस्य कटाक्षक्षेपाद् भवन्ति लोके समस्तकार्थाणि ।
कृपया तस्य पुरारेनिर्विद्यं पूर्यतां प्रन्थः ॥ १५ ॥
राखालदासनाम्नो गौतममूर्त्तेर्गरोः पदाम्भोजम् ।
संसेव्य लव्धविद्यो हरिहरशास्त्री निवेदयित ॥ १६ ॥
वस्रुवेदनागचन्द्र (१८४८) प्रमाणशाके पिनाकभृत्पुरर्याम् ।
श्रीहिन्दुविद्वविद्यासम्बन्ति ग्रुक्काष्टमीदिने पौषे ॥ १७ ॥ %

<sup>\*</sup> मुलकृतामिप टीकाप्रणेतृवृन्दस्य कालादिः। विदुषां विचारणार्थं पश्चिमखण्डे निरूप्येत॥

# <sub>बहुभाचार्यकृता</sub> न्यायलीलावती

नाथः सजत्यवति यो जगदेकपुत्रः

शङ्करमिश्रकृत-न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्
पितुर्व्याख्यां कृत्वा मनसि भवनाथस्य कृतिनो
वयं लीलावत्याः प्रथितिमहोक्ति व्यवसिताः।
तदेतस्मिन् कर्मभण्यतिगुरुणि गारीपरिवृढे
हढा भक्तिः शक्ति जनयतु यथा स्याम निपुणाः॥
कर्त्तव्यविद्वानिराचिकीर्षया कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै निवधनातिनाथ इति । तस्मै पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तम इति निर्द्धारणपष्टव-

वर्द्धमानोपाध्यायकृत -न्यायलीलावतीप्रकाशः

एकत्र राह्मपरत्र विसप्रस्नमन्यत्र छात्तिरितरत्र च पीतवासः। तत्रातु वर्षमे रारालक्ष्मकलाकिरीटनिष्पष्टकैटमहदोर्मम वाञ्छितानि।

न्यायाम्भोजपतङ्गाय मीमांसापारदृश्वने । गङ्गेश्वरायं गुरव पित्रेऽत्रभवते नमः ॥२॥ विद्याष्टशिष्टाचारानुमितकर्त्तव्यताकं विद्यविघातकं मङ्गळं नम-स्कारं निबध्नाति—नाथ इति । यद्यपि पुरुषाणामुत्तम इत्यत्र न निर्धा-

भगीरथठक्कुरकृता—न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः । सद्योदलितदैत्येन्द्रदलद्वयदिदृक्षया । विस्फारितं दिक्षु चक्षुर्ज्ञारसिंहं नमाम्यहम् ॥ १ ॥ आसोविता गुणवतापि निगूढभावा लीलावती गुणवती न मुदं तनोति । एतत्प्रकाशविवृतिच्छलतस्तदस्या भावं भगीरथसुधीः सरलीकरोति॥

ग्रन्थारम्भे विद्मविघाताय कृतं मङ्गळं तत्र शिष्याणां शिष्टा-चार्राविषयत्वरूपळिङ्गञ्जानाय निवध्नाति—एकत्रेति। यत्रेत्यध्याहारः। वर्ष्मत्येकत्रवन्नेनाग्रे द्विवचनेन च हरिहराहमकशरीरळाभः।

अप्रामाणिकत्वित्रिर्थकत्वराङ्कापरीहाराय प्रमाख्यमाचरणं फलं च मङ्गलस्य दर्शयति-विशिष्टेति। यद्यपिति। यद्यपि पुरुषोत्तमपदस्य योगार्थाः नेपक्षकृतिस्वीकारे समासविकल्पोयमसङ्गतः तथापि योगार्थस्यामा-

661 87



13152

प्रीत्या ततः परमनिर्वृतिमाद्धाति । तस्मै नमः सहजदीर्घक्रपानुबन्धः छब्धत्रितस्वतनवे पुरुषोत्तमाय ॥ १ ॥

धार निध

दर्स

त्वेन

यस

मिर्

न रे

मिर्

रीते

प्रकृ

ञ्चि

नैवं

क्षा

यो

च

लो

मः

पुर

द

ना वा

58

त्य

ति

प

Q

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

भावात् समासः जातिगुणिकयाभिरेकदेशपृथक्करणस्य निर्द्वारण् स्याविवाक्षितत्वात् । निर्द्वारणाविवक्षायामेव सप्तभीतत्पुरुषो वा । उत्तमत्वमेव पुरुषत्वेन विशेषणीयमेवेति कम्मधारयो वा । यस्मात् क्षरमतितोऽहमित्यादिगीतापद्यं पञ्चभीतत्पुरुषव्यवस्थापकत्वेनोकः मनादेयं तद्यांसमपर्कत्वात् । अनेन हेतुनाऽहं पुरुषोत्तमोस्मीः त्येतावन्मात्रस्य तद्येत्वात् । यः कार्य्यजातरूपं जगत् सृजति सृष्ट्वा चावति परिपालयति । एकस्मिन् पुत्रे या प्रीतिस्तयाऽवतिति सः म्वन्धः । जगत्पदस्य संसारिमार्त्राववक्षायामाह—परमेति । निर्वृतिः सुखं दुःखाभावश्च । तत्राद्यस्य परमत्वं दुःखासम्भिन्नत्वं अन्त्यस्य दुः-स्वप्रागभावासहवृत्तित्वम् । कृपा निरुपधिपरदुःखप्रहाणेच्छा तस्याः सहजत्वमनागन्तुकत्वमनुत्पन्नत्विमिति यावत् । दीर्घत्वमविनाशित्वं कृपाया अनुवन्धः सृष्टिस्थितिसंहारसहकारिणां पौनःपुन्येन समवधानम्, तेन लन्धास्त्रितत्त्वरूपास्तनवो ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका येन तस्मै । प्रत्थकृता स्विपत्रे पुरुषोत्तमनाम्ने नितः कृतेत्यपि वदन्ति ।

न्यायलीलावतीप्रकाशः

रण इति षष्ठीसमासनिषेधः स्यात् , पुरुषद्याऽसावुत्तम्द्येति कर्म-

ने रूट्यर्थविरोधे वा केवल्र हिस्वीकार इह तु न तथेत्याशयेन नम-स्यताप्रयोजकरूपलाभानुराधेन च योगपुरस्कारमभ्युपत्य विकल्पेर-ऽयं कृत इति ध्येयम् । पुरुषश्वासाविति । ननु विशेषणविशेष्यभावस्य काम-चारादिदमयुक्तम् । न च विशेष्यताव च्छेदकावि च्छन्नमध्ये व्यावृत्तिवो-धकं विशेषणं न चेह पुरुषत्वं तथा सर्वज्ञत्वादि रूपोत्तमत्वव्यापकत्वादि-ति वाच्यम् । उत्तमपदस्योत्कर्षवत्ववा चकत्वात् तस्य च घटादिसा-धारण्येन पुरुषत्वाव्याप्यत्वादन्यथा परस्परव्यभिचाराभावेन कर्म्मधा-रयानुपपत्तः । विशेषणं विशेष्यनेतिसुन्नेऽन्यतरपदेनैवापरसम्बन्धि-लाभे यदुभयपदोपादानं तेन परस्परव्याभचार एव कर्मधारयसाधु-त्विमितिझापनात् । न चोत्कषवत्वं न घटादिसाधारणमेकामिति शा-



धारये विशेषणत्वादुत्तमपदस्य पूर्वनिपातापात्तः। पुरुषेषूत्तम इत्यत्र निर्धारणसप्तमीसमासे न निर्धारण इत्यस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गः, तत्र पष्टी न्यायळीळावतीप्रकाशविष्ठतिः

ण-

11

ात्

क्त-मी

ाष्ट्रा

सः

तिः

दुः-

याः

त्वं

धा-

मै।

र्भ-

ाम-

पो:

ाम-

वो-

दि

ना-

ग्र-

ध-

धु<sup>-</sup>

ब्द्साम्येऽपि नार्थसाम्यमिति वाच्यम् , उत्कर्षशब्दप्रवृत्तिनिमित्तवः रवेन नानोत्कर्पाणामनुगमे तद्वत्वस्याप्यनुगतत्वात्। एतेन कर्मधार-यसमास एवात्र परस्परव्यभिचाराभावाद्सम्भवीत्यत्रैव तात्पर्यः मिति मिश्रमतमपास्तामिति चेत् मैवम् , विशेषणं हि विधेयं तचाज्ञातं न चेहोत्तमत्वेन ज्ञाते पुरुषत्वमज्ञातं किन्तु पुरुषत्वेन ज्ञाते उत्तमत्व मिति तदेव विधेयम्। अतस्तदेव विशेषणम्। न च कस्यचिद्वैप-रीत्येनापि ज्ञानमिति न नियम इति चाच्यम् , नमस्यताप्रयोजकत्वेन प्रकृते उत्तमत्वज्ञानस्यापेक्षिततया तज्ज्ञाने सति पुरुषत्वज्ञानस्याकि श्चित्करत्वेन तद्सम्भवात्। यत्तु उत्पलनीलिमत्यादिप्रयोगापत्या नैवं विशेषणाविशेष्यभावे कामचार इति मतं तत्तुच्छम्। तथा विव-क्षायां तथाप्रयोग इष्टापत्तेः। अन्यथा चन्द्रमुखमुखचन्द्रपद्योरुभ योः साधुत्वानुपपत्तेः। यत्तु लोकप्रसिद्धमेव यद्विरोपणं तद्वा-चकमेव पदं सूत्रे विशेषणपदार्थः, तच्चेहोत्तमत्वमेवेति मतं तन्न लोकपदस्य यावदेकदेशिवकल्पप्रासात् । वयं तु उत्तमत्व सर्व्वज्ञत्वादिकमेव तस्यैव नमस्यतात्रयोजकत्वात्। तच्च पुरुषत्वव्याप्यमेवेति न पुरुषत्वस्य विशेषणता, विशेष्यतावच्छे. द्कसमानाधिकरणात्यन्ताभावशितयोगिन एव विशेषणत्वादिति नात्र कामचारः। न चैवं कर्मधारयाशङ्केव न, परस्परव्यमिचागमा-वादिति वाच्यम् । ज्ञापकेनापि विशेष्यतावच्छेदकव्यभिचारमात्रल-ब्धेरन्यथा शिशपा वृक्ष इति प्रयोगानुपपत्तेः। अत एव शिशपा इ-त्यादिकमेव प्रत्युदाहरणं वृत्तिकारो दर्शयति स्मेति ब्रूमः। पुरुषेष्वि-ति । तद्रथकतत्पदसाधुत्वानिषेधो हि निषेधसूत्रप्रयोजनम् । तादशः पदं च यदि विभक्त्यन्तरसमासेनापि निष्पन्नं तदा सूत्रवैयर्थ्यमिति भावः। इदं चापाततो दूपणम्। वस्तुतः स्वरिवशेपानिषेधार्थमेव षष्ठीसमासानिषेश्रकसुत्रोपपत्तेर्त्र सप्तमीसमासनिषेधे तात्पर्य्यम् , त-स्य सप्तमीसमासे हि पूर्वपदे प्रकृतस्वर एवावतिष्ठते पष्टीसमासे तु पूर्विपदस्योदात्तत्वं भवतीति भाष्यकारादिस्वरसात्। तदुक्तं त्रिधा हि भिद्यते शब्दोऽर्थतो रूपतः स्वरतद्येति ॥ अतएव कुसुमा-अलिप्रकाशे सप्तमीविष्रह एव प्रदर्शितः। यत्तु स्वरमेदस्य वेद्विष

सप्तम्यारभेदात्, तथाऽज्यत्र निर्धारणमेव नाऽस्ताति षष्टीसमास एव नराणां क्षत्रियः शूरतम इत्यादाविव समुदायापेक्षया जातिगुणिक्रयाः भिरेकदेशस्याऽपृथककरणात् । यद्वा पश्चमीतियोगविभागादत्र समाः सः । पुरुषेभ्य उत्तमः पुरुषोत्तमः । यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः । अतोऽस्मि वेदे लोके च प्रथितः पुरुषोत्तमः इति गीतासु भगवद्वचनात् । तस्मै पुरुषोत्तमाय नमः । पुरुषोत्तमत्वमेव नमस्काः र्यताप्रयोजकं रूपम्।अन्यद्प्याह । यो नाथः प्रभुः, जगत् कार्यजातम्, स्जाति जनयति । ततः सृष्टेरनन्तरम् अवति अनिष्टनिवृत्तिशालि

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

यत्वेनास्य निषेधस्य तद्विषयत्वमिति मतं तत्तुच्छम् सूत्रस्य लोकः वदोभयसाधारणतया वेद्रमादायैव सार्थकत्वादिति दिक्। तथापीति। निर्धारणप्रयोजकरूपस्य समस्यमानपदादन्यत उपस्थितौ सत्यामेव समासानिषेधः, भवति च नराणां क्षत्रियः शूरतम इत्यत्र समस्यमाननः रक्षत्रियपदादन्येन शूरपदेन निर्द्धारणप्रयोजकरूपलाभो न चात्र तथा। न चैवं नरशूर इत्यपि स्यात्, वृत्तिकारस्य तज्ञातीयमात्रीदाहरणप्र-दर्शनेन तथासुत्रतात्पर्यनिश्चयादिष्टापत्तेः। यद्वेति। पश्चमी भयेनेतिसुत्रे यद्यपि भयहेतुनैव पञ्चमीसमासविधिस्तथापि प्रयोगानुरोधेन पञ्चमी-त्येतावन्मात्रं व्यवचित्रचावधिपञ्चम्यन्तेनापि समासः साधुरित्यर्थः । योगविभागः सूत्रव्यवच्छेदः। न चैवं पञ्चमीसमासेनापि नरशूर इत्यपि स्यादिष्टापत्तेः। मिश्रास्तु उत्तमत्वस्येव शूरत्वस्य सावधित्वाभावादेव नात्र स प्रसंगः। अतएव नरशूर इतिप्रयोगाभावमेव हृदि निधाय पूर्वापरितोषेणायं कल्प इत्याहुः। तिचन्त्यम्। शूरस्येवोत्तमस्यापि निरवधित्वात्, उत्तमत्वस्येव शूरत्वस्यापि सावधित्वात् । अन्यथा तस्माद्यं शूर इतिप्रयोगानुपपत्तेः । तस्मात्पूर्वापरकलपयोरुभयत्र नरशूर इतिप्रयोगे इष्टापत्तिरेव शरणम् । यस्मादिति । द्वाविमी पुरुषी लोके अरश्राक्षर एव चेतिगीतादर्शनाद्धरपदस्य पुरुषवाचकत्वात् पुरुषोत्तमत्वलाभः। ननु परमनिर्वृत्याधानमेवावनमपीति पौन्रुत्त्य मत आह — अनिष्टति। विरोधीत्यर्थः, तेन "सृष्ट्यवनयोः कार्यमात्रे संभ-वेपीं रयित्रमत्रनथाविरोधः पौनरुक्त्यपरिहारश्च, अनिष्टपदस्य दुःखः परत्वे तदुभयदोषापत्तेः। नजु प्रीतिः सुखं तज्ज्ञानं वा द्वयमपि



द्रव्यं नाकुलमुज्ज्वलो गुणगणः कर्माधिकं श्लाघ्यते जातिर्विष्लुतिमागता न च पुनः श्लाघ्या विशेषस्थितिः । सम्बन्धः सहजो गुणादिभिरयं यत्रास्तु सत्पीतये सान्वीक्षानयवेदमकर्मकुशला श्रीन्यायलीलावती ॥ २ ॥

प्य कयाः

समा-

ाद्पि तासु

स्का-

तम्,

शाहि

लोक.

पीति ।

यामेव

गनन-

तथा।

रणप्र-

तस्त्रेत

श्चर्मा-

र्थः ।

त्यपि

वादेव

नेधाय

स्यापि

न्यथा

भयत्र

पुरुषौ

त्वात्

हत्त्वा-

संभ-

दुःख॰

यमपि

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ग्रन्थे स्वप्रेयसीनाम योजयन्नेव प्रेक्षावतां प्रवृत्तयेऽभिधेयं रहायनीयविशेषणेन विशिषन्नाह—हव्यमिति। न्यायः पञ्चावयववाक्यं स एव
लीला तद्वतीति ग्रन्थनाम। प्रेयसीपक्षे न्यायेन उचितमागेण या लीला
तद्वतीत्यर्थः। स्वामिन्येव विलासं विभ्रतीत्यर्थः। श्रीपद्मुभयत्रोत्कपंचोतनाय। सतां मुमुक्षूणां प्रीतये प्रमोदाय ग्रन्थः। सतां विद्य्वानां
प्रीतये प्रियास्तु। ग्रन्थे द्वयपदार्थो नाकुलो नाविस्पष्टः अन्यत्र द्वयं
भाजनादि अलङ्कारादि वा। नाकुलं न विपर्यस्तत्। ग्रन्थपक्षे गुणगणो क्रपादिसमूहः उज्ज्वलोऽन्योन्यासङ्कीणतया व्युत्पादितः अन्यत्र गुणगणः शीलसौन्दर्यादिक्रप उज्ज्वलो मनोरमः। ग्रन्थे च कर्मान्यायकीलावतीप्रकाशः

करोति एकपुत्रे या प्रीतिः अनुजिष्ट्या, तया परमां दुःखासहवृत्ति सुखं दुःखाभावं चाद्धाति । सृष्ट्यवनयोः कार्यमात्रे सम्भवे ऽपि परमिनवृतेरसम्भवादत्र जगत् संसारिमात्रम् । सहजा आगिन्तुकेहत्वजन्या, अतएव दीर्घा उत्तरकालानविन्नित्रा या कृपा निरुप्धिपरदुःखप्रहाणेच्छा, तया अनुवन्धेन पौनःपुन्येन सृष्टिस्थितिसं हारकरणाय लब्धास्त्रितत्त्वस्वरूपाः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकास्तनवा येन, तस्मै । अथ च प्रन्थकृता स्विपत्रे पुरुषोत्तमनाम्ने नमस्कारो निवद्धः । तत्र सहजा दीर्घा उर्वी या कृपा तदनुवन्धेन वशीकृतास्त्रि तत्त्वतनवो ब्रह्मादयो येनेत्यर्थः । अन्यत् तुल्यमेव ॥

प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यङ्गमभिधेयमाह — द्रव्यमिति । न्यायः समस्तरूपोपेतं

भगवति नास्तीत्यत आह—प्रीतिरनुजिष्ठक्षेति। आगन्तुकेति । यद्यपि हेत्वन-पेक्षत्वेनैव सम्यक् तथापि पितृपक्षसाधारण्यार्थमागन्तुकत्वं विशेषणं स्वरूपनिर्वचनार्थं वां । तथा च स्वेच्छावशादत्र शरीरपरिष्रहो न तु धर्माधर्माभ्यामिति भावः ।

: समस्तेति । समस्तकपोपेति छङ्गप्रतिपादकमित्यर्थः । प्राप्यते कान्त-

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

पदार्थो द्रव्यादिपदार्थादिधिकं क्लाघास्पदम् । अन्यत्र कर्म गृहादिप् रिकर्म प्रियचेतोहरणचेष्टा वाऽधिकं यथा स्यादेवं क्लाघ्यते । प्रत्थे जातिपदार्थो नापाहादिरूपतया विष्ठुतिमन्यथासिद्धिमागतो विष्ठुः तिर्जातीनां परस्परसांकर्यं वा । अन्यत्र जातिर्ब्राह्मणत्वमाचारभ्रंशा-दिना विष्ठुतिमागता । प्रत्थे विशेषपदार्थास्थितिः क्लाघ्या अन्यत्र विशेषस्थितिर्योषदन्तरापेक्षया वैलक्षण्यं क्लाघ्यम् । प्रत्थे गुणादि-मिर्गुणकर्मसामान्यविशेषैः सहजो नित्यः सम्वन्धः समवायोऽस्ति अन्यत्र प्रागुक्तगुणयोगः सहजः प्रयत्नानपनेयः । प्रत्थेऽन्वीक्षा न्याय-शास्त्रं तदेव वेश्म तस्य कर्म परिकर्म तत्र कुशला तथा चान्वीक्षाः यामपीयमुषकरिष्यतीत्यर्थः । यद्वा अन्वीक्षात्वं श्रवणानन्तरमननार्थे यो नयो न्यायः स पव वेश्म तत्कर्मणि परिकर्मणि तद्दूपणिनरा-सक्तरालेत्यर्थः । अन्यत्रान्वीक्षात्वं पुनरवलाकनार्थं नयेन नीत्या यद्वे-श्मकर्म परिकर्म चित्रादिशिल्खनं तत्र कुशला दक्षेत्यर्थः ।

### **-**यायलीलावतीप्रकाशः

वाक्यम्, स एवाऽस्य शास्त्रस्य लीला तद्वतीतिय्रन्थनाम । तत्र श्रीपदेनोत्कर्ष उक्तः । सा इयं सतां प्रीतयेऽस्तु । अथ च श्लेषतो य्रन्थकृतः
प्रेयसी लीलावती । नीयते प्राप्यते कान्तचेतोऽन्यति न्यायः ताहशी
यालीला तद्वती सा सतः प्रियस्य प्रीतये भवति । यत्र प्रन्थे । प्रियापक्षेतु एकत्र द्रव्यं नाऽऽकुलम् न सदाषं व्याख्यातम् । अन्यत्र तु धनं
न सदोषम् । एकत्र गुणगणो रूपादिसङ्घ उज्ज्वलः प्रमापितः । अन्यत्र गुणानां शीलादीनां गणो दोषासम्भिन्नः । एकत्र कर्म उत्थ्रपणादि
अधिकं द्रव्यादिश्य पृथक् श्लाध्यते प्रशंसाविषयः । अन्यत्र कर्म
गृहव्यापारः । अधिकमिति क्रियाविशेषणम् । एकत्र जातिः पदार्थः
विशेषः विष्तुर्ति साङ्क्षयं न गता । अन्यत्र जातिर्वाद्वाणातं सतीत्वाः
द्विष्तुर्ति परपुरुषसम्बन्धात्(१) सदोषत्वं न गता । एकत्र विशेषाणां
न्यायलीलावतीप्रकाशवित्रतिः

चेत इति स्वायत्तं क्रियत इत्यर्थः । परपुरुषसंसर्गादिति सदोषत्वे हेतुः । तस्य न्यायस्य शास्त्रं वेश्मेत्यन्वयः । स्त्रीपक्षे अन्वीक्षेत्यादिव्याख्यानं क्विन्नास्ति तत्र तस्यान्वीक्षा पश्चाचिन्ता स्वामिनि देशान्तरस्थे गृहाचिन्ता नयो नीतिश्च वेश्मकर्म गृहव्यापारः, तत्र कुश्लेत्यर्थः ।

<sup>. (</sup> १ ) संसर्गादिति 'विवृति'कुद्धतः पाठः ।

पेप

न्थे

प्लु-

शा-

यत्र

दि

स्तं

ाय-

क्षां-

नार्थ

ारा-

यद्वे-

ोप-

हतः

दशी

ाप-

धन

ान्य-

गिद

कर्म

ार्थ-

त्वाः

**uni** 

तुः ।

यानं

स्थे

अन्त्यानां स्थितिः व्यवस्था दलाव्या प्रशंसाविषयः। अन्यत्र विशेष् पस्योत्कर्षस्य स्थितिस्तादृशी। एकत्र गुणादिभिर्गुण्यादेर्यः सहजः सम्बन्धः समवायो प्रन्थप्रतिपाद्यत्वेनाऽस्ति। अन्यत्र प्रागुक्तगुणैः सम्बन्धः सहजः अकृत्रिमः स्वाभाविकः। श्रवणाद्नु पश्चादीक्षणम-न्वीक्षा मननहेतुन्यायः, स एव नीयतेऽनेनेति व्युत्पत्या नयः शास्त्रं तस्य वेदम, तस्य न्यायाधारत्वात्। तस्य कर्म परिकर्म दूषणानिराम् सादि, तत्र कुशला दक्षा। नय दृत्यत्र श्रिणीभुवोऽनुपसर्ग इति घित्र प्राप्ते कृत्यल्युटो बहुलमिति बाहुलकात् एरजित्यच्।

इह पदार्थानां सामान्यतः प्रयोजनसम्बन्धेऽवगते के ते इति विशेषाकाङ्कायां द्रव्यगुणेत्यादितद्विशेषाभिधानमेतावन्त एव पदार्था इत्यवधारणपरविभागार्थकम् । सामान्यजिक्कासायां तद्विशेषवच-नस्येतरव्यवच्छेदपरत्वेन व्युत्पत्तिसिद्धत्वात् । तच्च न यद्यपि शव्दविधया विभागे मानम्, युक्तिशास्त्रत्वविशेधात्, मानान्तरात्तद्य-तिपादने च परीक्षायास्तत्परत्वावश्यकत्वे तत एव न्यूनाधिकसङ्ख्या-व्यवच्छेदः सिद्ध इत्येतस्याऽपि तत्र तात्पर्ये मानाभावः सामान्य-

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

ननु पडेवेत्यस्य स्त्रस्य भाष्यस्य वा अभावाद्विकल्पोऽयमाश्रयासिद्ध इत्यत आह—इहेति।सामान्येति। कियन्त इत्याकाङ्कायां विशेषाभिधानस्य तिद्तर्रावशेषनिषधप्रत्यायकत्वन्युत्पत्तेरित्यर्थः। कियन्तो घटा
इत्याकाङ्कायां चत्वार इत्युक्ते पञ्चमाभावप्रतीतेरिति भावः। सामान्यधमाविच्छन्नस्य विशेषाकाङ्क्केति सामान्यत्युक्तम्। तत्र च तात्पर्यविषयावधारणविकल्पोऽयमिति भावः। युक्तिति। शब्दाद्व तत्सिद्धौ
पदार्थान्तरनिरासकयुक्त्यननुसरणापत्तः। तथा च तादशञ्युत्पत्तिः
प्रकृते असिद्धा तन्भूळीभूतस्य तथाविधवक्तृतात्पर्यानुमानावश्यम्मावस्यात्र युक्तिसहस्रदर्शनवाधितत्वादिति भावः। मानान्तरात् परीक्षाप्रयोजकमानान्तरात्। परीक्षाया इति। एवं च परीक्षायास्तत्परत्वावश्यकत्वे तन्निर्वाहकप्रमाणादेव व्यवच्छद्दप्रत्ययोपपत्तो विभागवाक्यस्याकत्वे तन्निर्वाहकप्रमाणादेव व्यवच्छद्दप्रत्ययोपपत्तो विभागवाक्यस्यापि तत्र तात्पर्य कल्पायत्वा तन्निर्वाहकं च मानान्तरकल्पनमपि गौरवपरास्तिमत्यवध्यम्। ननु परीक्षया कथं तत्तिद्विद्वरत्त आह—सामान्येति।
सामान्यळक्षणस्यातिव्याप्तिनिरासेऽधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदस्य विशेषळक्षणानाञ्च परस्परसङ्कीर्णत्वच्युदासे न्यूनसङ्कयाव्यवच्छेदस्य लाभा-

स्प

€म

तइ

षय

मां

न्य

मर्

प्रत

प्रा

क

Į

न

व

T

3

दिलक्षणपरीक्षयाऽधिकसंङ्ख्याव्यवच्छेदस्य विशेषलक्षणपरीक्षया च न्यूनसङ्ख्याव्यवच्छेदस्य लब्धत्वात्,तथापि पदार्थमुद्दिश्य द्रव्यादित्व-विधानादुद्देश्यस्य व्याप्यत्वाद्विधेयस्य व्यापकत्वाद्विधेयस्य व्याप-कत्वेन समानेव प्रतीतिरिति लोकव्युत्पत्तिसिद्धत्वान्न तत्र तात्पर्य-कल्प्यम्। न च पदार्थत्वं नैकं सामान्यम्, येन विभागः स्यात्, किन्तु पदानामर्थो वाच्यस्तत्त्वम्, वाच्यत्वं च पदानामर्थानां च भेदाद्भिन्नमेवेति वाच्यम् । सर्वत्र पदार्थानुगतमतेरनुगतस्य तस्य सिद्धेः, नाऽयं पदार्थ इत्यभिधान एवतत्त्रपदार्थत्वापदार्थत्वाभ्यां व्याघातात्। तथाऽपि न तद्भावरूपम्, अभावेऽपि वृत्तेः, नाऽभाव-

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

ति भावः। नात्र तात्पर्यं कल्प्यमपि तु शब्दस्वाभाव्यादेव व्यवच्छेद्प्रतीतिः रित्याह - तथापीति । औत्सिर्गिके हि तात्पर्यमीत्सिर्गिकम्, न तु करुप्यम्, यथा गङ्गापदस्य पूरे। आपवादिके तु कल्पम्, यथा तस्यैव तीरे। तदिही क्तव्युत्पत्त्या शब्दस्वाभाव्येनौत्सर्गिकतया न तत्करूप्यमिति भावः। एतेन पदार्था द्रव्याद्य इति वाक्यं पदार्थत्वद्रव्यत्वाद्याः सामानाधिकरण्यं बोधयतु पदानां पदार्थसंसर्गमात्रबोधे सामर्थ्यात् , न तु नियतसाः मानाधिकरण्यं नियतत्वादीनामुपस्थापकाभावादिति परास्तम् । औ त्सर्गिकतात्पर्यगम्यनियतसामानाधिकरण्यक्रपविशेषलाभात् , न रपतिपदान्नरक्षपस्य नरपतेरिव। न च तथापि नियतत्वप्रकारिका धीर्न स्यादिति वाच्यम्, तदभावेऽपि क्षतेरभावात्, नरपतिपदान्तर-त्वप्रकारकप्रतीतिविरहवत् । न च सामानाधिकरण्यमपि न प्रकार-तया भातं किन्तु संसर्गतयेति कथं तस्य विद्येषपरत्वम् ? यदि चानुप-स्थितमपि सामानाधिकरण्यं प्रतीतिप्रकारस्तदा नियतसामानाधिः करण्यमेव तथा स्वीक्रियतामिति वाच्यम् , तात्पर्यविशेषेण पदार्थः विशेषभानवत् संसर्गविशेषभानस्याप्यविरोधात् । केचित्तु व्युत्प-त्तिवललभ्यं नियतसामानाधिकरण्यं प्रकार एव नरपतिपद्जन्य प्रतीतौ नरत्ववत् प्रतीतिबलेन पदानुपस्थितस्यापि प्रकारत्वस्वीका-रात्। अस्तु वा तत्र लक्षणा,प्रतीत्यनुरोधात्। अथवा व्युत्पत्तेस्तात्पर्यः मात्रप्राहकत्वं तन्त्रिवीहश्चानुमानादेवत्याहुः। न च द्रव्यत्वादेः प्रत्ये-कमव्यापकत्वात् कथं व्याप्यव्यापकभावप्रतीतिरिति वाच्यम् , अन्य-तमत्वाविञ्जन्यापकताया एव व्युत्पत्तिवललभ्यत्वात् तजन्नानं च संसर्गतया प्रकारतया वेति दिक।

च

त्व-

ाप-

पर्ध

त्,

स्य

भ्यां

ाव •

तीति-

यम्,

दिहो।

प्तेन

रणयं

साः

औ•

न

रेका

न्नर-

कार

ानुप-

गाधि •

दार्थः

युत्प-

जन्य

शिका-

ात्पर्यः

प्रत्ये-

अन्य-

नं च

रूपम् , विधित्वेन प्रतीतेः । प्रतियोग्यनुपपत्तेश्चेति न युक्तम्, अस्माच्छव्दाद्यमथीं वोद्धव्य इतीइवरज्ञानरूपसङ्कतात्मकत्वात्तस्य ।
तद्य ज्ञानमनादिनिधनरूपं सर्वगोचरमेकमेव, तत्सम्वन्धश्चाऽथैिवं
वयत्वलक्षणः । अवधारणाथीं व्यवच्छेदः । तत्रैवकारस्य व्यवच्छेदमात्रे शक्तिः, विशेषणविशेष्यक्तियावाचकसमिन्याहारात् अयोगान्ययोगात्यन्तायोगव्यवच्छेदाइच प्रतीयन्त इति व्युत्पत्तिरिति मतमयुक्तम् । उपस्थितपदार्थेष्वेव समिन्याह।रव्युत्पत्तेः संसर्गभेदस्य
प्रतीतेः, न तु ततः पदार्थोपस्थितरिप, प्रकृते च व्यवच्छेदमात्रात्
प्रतियोगिमात्रलामेऽप्ययोगान्ययोगात्यन्तायोगरूपप्रतियोगिविशेषा-

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

अस्मिदिति । अन्यत्र यद्यपिद्वरेच्छा सङ्केत इत्युक्तं तथापि झान-कपत्वेऽण्यविरोध इत्याद्ययेनेदमुक्तम् । तत्सम्बन्धश्वेति । यद्यपि स-म्वान्धद्वयात्मकमेव विषयत्विमिति विषयाननुगमेनाननुगतमेव तथापि झानमात्रमेव सम्बन्धोऽत एवातीतानागतिवषयेऽपि झा-नवैशिष्टचझानम् , भातोऽयमिति व्यवहारस्तु झानध्वंसवैशिष्ट्या-वगाही, यत्र त्वेकतरसन्वेऽपि न विशिष्टधीस्तत्रोमयसम्बन्धो यथाधिकरणध्वंसयोः, अतएव वौद्धाधिकारप्रकाशे झानमेव स-म्वन्ध इत्युक्तम् । अस्तु वा सम्बन्धिद्वयात्मकविषयत्वं तथापि नान-नुगमो विशिष्टधीजननयोग्यतया विषयस्याप्यननुगतत्वादिति दिक्।

नजु नियमपरत्वेऽपि विभागस्य व्यवच्छेद्विकल्पाऽसङ्गत एवेत्य-त आह—अवधारणार्थं इति। नियमशरीरान्तर्गत इत्यर्थः। नजु नान्ययोः गव्यवच्छेदादौ शक्तिर्यनेवकारार्धत्वाक्षेपस्तत्र घटेत, किन्तु व्यवच्छे-दमात्र एव, लाघवादित्यत आह—तत्रेति। प्रतियोगिमात्रेति। आक्षेपतः प्र-तियोगिमात्रलामाभ्युपगमेऽपीत्यर्थः। यद्यपि विरोधिव्यवच्छेद् एवका-रार्थः, विरोधित्वं च विरोधित्वेनोपस्थितत्वमुपस्थितिश्च सर्वनामशब्द इच तटस्थोपलक्षणमिति सम्भवत्येव, तथापि शङ्कः पाण्डर एवेत्यत्र पाण्डरविरोधी नेतिवत् पार्थ एवेत्यत्रापि विरोधी नेतिप्रत्यपापिनः, शक्तौ तुल्यायां समिभव्याहारादन्वयनियमात्। न हि शक्तौ तुल्यायां कचिव्विरोधप्रतियोगिकव्यवच्छेदः, क्वचिद्विरोध्याश्यकव्यवच्छेदः प्रतीयते। शक्तिवैचित्रये तु वश्यमाणक्रमाद्र एवास्तां कुतः

## पडेव पदार्था इति नियमव्यवच्छेचं मतीतं न वा अप्रतीतं

कत्वं

सर्व

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

विशे वैशेषिकशास्त्रे पदार्थविभागमवधारणफलकमाक्षिपति—पडेवेति इत्य अस्माच्छव्दाद्यमर्थी बोद्धव्य इतीइवरज्ञानेन तदिच्छया वा विषयि विशे पयीभावलक्षणः सम्बन्धः पदार्थत्वम्, तच्च ज्ञानेच्छयोरेकेकत्वादेकमेः पदा पोढ़ा भिद्यते विभागश्च न्यूनाधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदफळकस्तेन पडेष्<sub>ञान</sub> पदार्था इति । अत एवकारस्य व्यवच्छेदमात्रमर्थोऽन्ययोगादिप्रतिपद् योगिलाभस्तु समभिव्याहारविशेषाद् व्युत्पत्तिवलायातः शाब्दे त्वपदा न्वयबोधे व्युत्पत्तिवलाद्पदार्थोऽपि भासत एवान्यथाऽयोगान्ययोखन गात्यन्तयोगेषु शक्तित्रयकल्पनागौरवं स्यात् न न्यायश्चानेकार्थत्व स्या मिति न्यायात्। तथा च समभिव्याहारस्तात्पर्यमात्रप्राहकः एवकादार्थ रो नानार्थ इत्ययुक्तम् । तथा च षट्त्वस्य विशेष्यतावच्छेद्कत्वं पदार्थः र्थत्वस्य विशेषणत्वमुररीकृत्य विशेष्यसङ्गतस्य चान्ययोगव्यवच्छेद्स्सम न्यायलीलावतीप्रकाशः €तः

नुपस्थितः, किन्तु व्यवच्छेदत्रये शक्तिभेद एव, समभिव्याहारविः शेषात्तत्र तात्पर्यविशेष उन्नीयते इति युक्तम्। तत्राऽन्ययोगव्यवः तः च्छेदमवधारणार्थमाक्षिपति—पडेवेति । न च पदार्थमुद्दिश्य पट्न्विव सङ्ग धानात्तिक्षेषणं तत्समभिव्याहतश्चेवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्थं इत्यः न्ययोगव्यवच्छेदोऽपदार्थः, पदार्थश्चाऽयोगवच्छेदोऽग्रे वाच्य इति सङ्ग तेनैव गतार्थ इति वाच्यम्। यथा पदार्थे द्रव्यत्वादिवैशिष्ट्यमञ्जातं हतु श्चाप्यत इति तस्य विधेयता, तथा द्रव्यादि प्वपि पदार्थत्वव्यवच्छेद्- इद् स्य प्रतिपाद्यत्वात् व्यवच्छेद्यप्रदेन चाऽत्र व्यवच्छेदाई तद्धिकः आत्र रणमेव विवाक्षितं न तु तत्कर्म, तस्य पदार्थत्वरूपस्य प्रमितत्वात्। तथा च द्रव्यादिषड्भिन्नस्याऽप्रमितेः तत्र पदार्थत्वं न निषेध्यम् , पत्र अधिकरणज्ञानं विना निषेधाज्ञानादित्यर्थः । निषेधः प्रतिषेधज्ञानमि-का त्यर्थः। सप्तैवेत्येवकारस्य नाऽधिकसङ्ख्यान्यवच्छेदोऽर्थः, अपि तु अन

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

शब्दान्तरेऽपि सर्वनामसाधारण्यकल्पनेति भावः । किन्त्विति । न तत्र चायोगव्यवच्छेदादेः शक्यत्वे पदार्थेकदेशान्वयस्वीकारापत्तिः । अत्र चैत्रस्य मातेत्यत्रेव प्रकृतेऽपि तत्स्वीकारात । न खायोगप्र-तियोगिनः पाण्डरत्वस्य पाण्डरपदात् विशेषतयोपस्थितेः कः थम्योगान्वय इति वाच्यम्, पाण्डरत्वस्य लक्षणया स्वतन्त्रोपस्थि-

• न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

प्रतीतं

कत्वं सम्भाव्य दृपयितुं विकल्पयति—प्रतीतं न वेति । अन्ययोगव्यवच्छेदो विशेष्यादन्यत्र विशेषणयोगव्यवच्छेदः यथा पार्थ एव धनुर्द्धर ाडेवेति इत्यत्र भीमादौ धनुर्द्धरत्वयोगो व्यवच्छियते। एवं च द्रव्यादिपड्भ्यो पयि विशेष्यभ्योऽन्यद्यदि प्रतीतं तदा तत्र पदार्थत्वव्यवच्छेदोऽनुपपन्नः। देकमेर पदार्थत्वव्यवच्छेदो हि पदार्थत्वव्यवच्छित्तप्रत्ययः स चाधिकरण-ा पडेर<sub>ज्ञानतन्त्रः</sub> सद्भ्यामभावो निरूप्यत इति सिद्धान्तात् , अधिकरणं च देप्रति पड्सिन्नमप्रतीतमेवेत्याह—सुप्रतीतं चेति(१)। व्यवच्छेद्यं व्यवच्छेद्कमर्म दे त्व<mark>पदार्थान्तरमेवावधारणव्यवच्छेद्यं तद्यवच्छेद्श्च पदार्थव्यवच्छेदमु</mark> न्ययो स्वित्यन्यदेतत् । तथा च व्यवच्छेद्यं व्यवच्छेदाधिकरणीमत्यपव्या-र्थित्व ख्यानम् । तथा च पडेव पदार्था इत्यवधारणेन व्यवच्छेद्यः सप्तमप-एवकादार्थः स चेन्न प्रतीतस्तदा तत्र पदार्थत्वव्यवच्छेदो न शक्य इत्यi पदा-धेः । यद्वा अन्ययोगव्यवच्छेद् इत्यत्रान्यस्य विशेषणेन सह योगस्य च्छेदःसम्बन्धस्य व्यवच्छेदः स च पदार्थ एवेत्यत्रान्यो भीमादिः प्रसिद्ध-स्तस्य विशेषणयोगो व्यविच्छचत इति युक्तं प्रकृते तु न तथेत्यर्थः।

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

तः । समभिन्याहार इति । न च तात्पर्यस्य पुरुषच्छाधीनतया विदेशपण-त्विव सङ्गतेवकाराद्पि कचिद्रन्ययोगव्यवच्छेदप्रतीत्यापत्तिरिति वाच्यम्, अनादितात्पर्यस्यैवात्र नियामकत्वात्। यदि प्रोत्तरस्थात्वेनव विशेषण-सङ्गतैवकारत्वादिना शक्तिस्तदा शङ्कैव नोदेतीति(२) ध्येयम्। मिश्रा-म्बातं ह्तु व्यवच्छेदमात्रे शक्तिर्लाघवात् अयोगादिलाभस्तु पाण्डरादिपदा-च्छेद्-यापि तत्र स्वीकारात । अत एव पदार्थैकदेशान्वयप्रसङ्गोऽपि न, धिक- अत एवीत्सर्गिको विशेष्यान्वयोऽपि समर्थितो भवति । एवं च पा-वात्। चकादिपदे रूढिस्वीकारोऽपि सङ्गच्छते । अन्यथा कृतियोग्यताशक-ध्यम्, प्रत्ययपदार्थिकदेशकृत्यन्वयस्य तत्र(३) वाधातः । अतएव च सन्ध्याः निमि-कालोऽकरणे विशेष्येऽन्वेति, न तु करणे विशेषण इत्यपि सङ्गच्छते। पे तु अन्यथा तत्रापि विशेषणान्वयाविरोधात्। न च स एवायमित्यत्र सर्वनाम्नि लक्षणाया अस्वीकारादयं कल्पो नोचित(४) इति वाच्यम् , । न तत्र भेदानुभवेन(५) त्वयाष्येवकारस्य शक्त्यन्तरस्वीकारादिति वदन्ति। । अत्र केचित्। पाण्डरपदस्यायोगलक्षणायां पाण्डरत्वमेव न प्रतीयेत ोगप्र-

[:

ाः क-

स्थि-

<sup>(</sup>१) अप्रतीतं चेदिति साधुः पाठः । (२) शङ्कापि नेति पाठान्तरम् ।

<sup>(</sup>४) न सङ्गच्छते इति पाठान्तरम् ।

<sup>(</sup>३) तत्रावाधादिति पाठान्तरम् ।

<sup>(</sup>५) अत्रामेदानुभवेनेत्यन्यः पाटः ।

चेत् कथं निषेधः । प्रतीतं चेत्सप्तैव । पदार्थेषु सप्तत्वं नास्तीति चेत्र । आन्तर्गणिकभेदेन सत्त्वात् । पद्रव्यक्षणयोगितया नास्तीति चेत्र । पद्वक्षणयोगिष्वेव सप्तत्वप्रसक्तेरपकृत्त्वेन प्रतिषेधे अ

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ष

प

₹

ननु प्रतीतेऽन्यत्र विशेषणयोगो व्यवच्छिद्यत इत्यत आह-प्रतीते वेदिति । सप्तेवेति न पडेवेत्यर्थः । ननु पडेवेति सप्तमः पदार्थो निषि-ध्यते तच पदार्थेष्वप्रतीतेषु सप्तत्वस्य प्रतीतस्य निष्धेनापि निर्वे हतीत्याशङ्कप्रते—पदार्थेष्विति । घटादिषु पदार्थेषु सप्तत्वस्य सत्त्वात् तिन्नेषेधानुपपत्तिरिति परिहरित—नेति । अन्तर्गणो विशेषगणस्तत्र भवे। भेद आन्तर्गणिकः । ननु प्रसिद्धा द्रव्यादयः षट् पदार्थाः सप्त न भवन्तीति वृम इति शङ्कते—पड्लक्षणेति । य पव पदार्थाः षट् त एव सप्त इति केन प्रसक्षितं येन निषेधोऽयमर्थवान् भवेत् तथा च तत्र सप्तत्वनिषेधो ममाष्यभ्युपगत इति परिहरित—षड्लक्षणयेगिष्वेवेति ।

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

षद्त्वमात्रव्यवच्छेदः। ननु पदार्थेषु सप्तत्वस्याऽयं निषधो न तु सप्तः मस्य, सप्तत्वं च प्रसिद्धमेवत्याह—पदार्थेष्वित। उभयसिद्धपदार्थमात्रे ऽयं निषधः, द्रव्यत्वाद्यक्रैकलक्षणयोगित्वेनैकीकृतेषु षट्सु वा ? तत्र नाऽऽद्य इत्याह—आन्तर्गाणेकेति। घटादिषु सप्तत्वादिव्यवहारदर्शनादिव्यर्थः। अन्तयं शङ्कते—पद्व्यंति । तथाविधापेक्षाबुद्धिविषयत्वमत्र सप्तत्वम्, सङ्ख्यायास्तत्राऽभावनियमात्। यदि पराभ्युपगमन तत्रेव सप्तत्वप्रसक्तिः कृता स्यात् तदा तद्यवच्छेदः सप्रयोजनः स्यात्, न चैविमाते परिहरात—पद्वस्थणयोगिष्वेवित । ननु द्रव्यत्वाद्यपाधिषद्के

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

युगपदृत्तिद्वयिवरोधादिति वदन्ति। तत्तु च्छम्, विशिष्टलक्षणयेव तस्या प्युपस्थितेः। केचित्तु तथा सति पाण्डरत्वायाग्वयवच्छेद एव पाण्ड रादिषदस्य लक्षणास्तु तात्पर्यमात्रमेवकार इति वदन्ति, तद्पि न(१) एवं सति निपातमात्र एव तादशपर्यस्योगापत्तेः। एवमपि नानाशके रस्विकाराचेति। एतदितिरिक्त इत्यस्याधिकरणपरत्वे नियमव्यव च्छेद्यमित्यादिना सङ्कर इत्यत उपाधिपरतया तद्याच्ये —ननु इव्यत्वेति

<sup>(</sup>१) सस्यागत्यधिकं दितीयपुस्तके ।

विवादात् । एतद्तिरिक्ते नास्तीति चेन्न । प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां व्याघातात् । भावानां पड्ळक्षणपरित्यागो नास्तीति नियमार्थे इति चेन्न । पण्णां तस्वादेव । सर्वेपामिति चेन्न । पड्ळक्षणयोग्याभि-

ोति

गिति

31.

प्रतीतं

ने चि

निर्व

वात्

स्तत्र

सप्त

ए च

तत्र

विति।

सप्त

मात्रे

? तत्र नादिः

वमत्र

तत्रेव

त्र, न

षट्के

तस्य।

गण्ड

न(१

ाशके

व्यव

रत्वेति

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

पड्ळक्षणावच्छेदेन पण्णासेकत्वानासाध्येपवेवत्यर्थः। एतदितिरक्त इति । पड्ळक्षणयोग्यतिरिक्ते सप्तत्वं नास्तीत्यर्थः। तदिरक्तप्रतीतिश्चेत्तदा सप्तत्वप्रतीतिरस्त्येवाप्रतीतौ निपेधानुपपित्तरित्याह—प्रतीतीति। द्रव्य-त्वादीनां पण्णां लक्षणानां विरोधी यः पद्धित्वव्याप्य उपाधिस्तदव-च्छेदेन सप्तत्वं निपिध्यत इति राङ्कार्थ इत्येके। पण्णां लक्षणानां विरोध्यत्वं पद्धित्वस्य च विरोध्यत्वं विरोधणसमित्वाहतस्य एवका-रस्य विरोध्ये विरोधणायोगव्यवच्छेदोऽर्थः। तथा च पद्धिनां पड्ल-क्षणपित्यागो व्यवच्छेद्यस्तेन पद्धिः। तथा च पद्धिनां पड्ल-क्षणपित्यागो व्यवच्छेद्यस्तेन पद्धिः। पड्लक्षणाक्षान्ता पवेति नियमात् सप्तमः पद्धिः ध्याद्धिविच्छन्नो भवतीति राङ्कते—भावाना-मिति। प्रसिद्धाः पड् भावाः पड्लक्षणपित्यागिनो न भवन्त्येवेति सिद्धसाधनमाह—षण्णामिति। तत्त्वादेव पड्लक्षणयोगव्यवच्छिन्न

न्यायलीलावतीप्रकाशः

द्रव्यत्वादिविरोधिपदार्थत्वव्याप्योपाधिमन्तभाव्य सप्तत्वं न वर्तते इति नियमार्थ इत्याह—एतदितिरक्त इति । तथाविधोपाधेरप्रतीतौ न तमन्तर्भाव्य सप्तत्वनिषेवः, प्रतीतौ वा तिध्येष्ठोऽशक्य इत्याह—प्रतीतीति। ननु पदार्थत्वमुद्दिश्य षट्त्वविधानात् पडेवेति विशेषणसङ्गत एवकारः षड्ळक्षणायोगनिषेधं झूते इति नोक्तदोष इत्याह—भावानामिति । अभाववुद्धौ प्रतियोगिज्ञानवदनुयोगिज्ञानमपि हेतुः, तत्र यदि पडेवा- ऽनुयोगिनस्तदा सिद्धसाधनिमत्याह—पण्णामिति । नन्वभावव्यक्तयः पड्ळक्षणायोगव्यवव्छेद्वन्याप्या इत्यर्थात् सप्तमपदार्थाभावः स्यादि- व्यायळीळावतीप्रकाशविवृतिः

द्रव्यत्वादीति । द्रव्यत्वादिषद्काभावसमृहसमानाधिकरण(१)भावत्वस-मानाधिकरणोपाधिमित्यर्थः । तेन प्रत्येकविरुद्धगुणत्वव्याप्यक्रपत्वा-द्युपाधिमादाय न वाधः न वा अभावत्वादिकमादाय वांघो न वा व्या-प्यत्वविवेचने व्यर्थत्वमिति भावः । व्यवच्छेद्व्याप्या इति व्यवच्छेद्-मात्राधिकरणानि न तु तद्विरुद्धाश्रया इति यावदित्यर्थः । व्याप्य-

<sup>(</sup>१) 'भावत्वसमानाधिकरणे'ति नास्ति द्वितीयादशपुस्तके।

प्रायेण सर्वशब्दप्रयोगे तत्त्वादेव। अतिरिक्ताभिप्रायेण च व्याघा-तात् । सामान्याकारे असिद्धत्वात् । अपि च प्रत्येकलक्षणाभि-

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

त्वादेव। ननु पडेव भावाः पड्लक्षणाकान्ता इति न व्रुमः, येन सिद्धसाधनं स्यादिए तु सर्वे भावाः पड्लक्षणाकान्ता इति, तथा च न
सिद्धसाधनं न वा सप्तमपदार्थप्रसिक्तिरित्याह—सर्वेषामिति। सर्वदाब्दस्य बुद्धिस्थारोषवाचकतया यदि षडेव बुद्धिस्थास्तदा सिद्धसाधनमेव पडितिरिक्तं यदि बुद्धिस्थं तदा सप्तमपदार्थस्यावश्यकत्वेन षड्लक्षणायोगव्यवच्छेदो व्याहत एवेत्याह—षड्लक्षणित। ननु षट्त्वं
सर्वत्वं वा न विशेषणतावच्छेदकं अपि तु सामान्यतो भावत्वमात्रं
तथा च भावत्वाविच्छन्नं षड्लक्षणाकान्तमेवेत्युक्ते क सिद्धसाधनं
क वा सप्तमपदार्थप्रसङ्ग इत्याराङ्क्याह—सामान्यति। भावत्वेन प्रकारेण
यदि षडेव विषयीक्रियन्ते तदा सिद्धसाधनम् । षडितिरिक्तविषयतायां च सप्तमप्रसक्तिरेवेत्यर्थः। किं च भावेषु षण्णां लक्षणानां

#### न्यायलीखावतीप्रकाशः

त्याह—सर्वेषामिति। सर्वशब्दस्य विधेयव्याप्यत्ववाचित्वादिति भावः। व्याप्यत्वं तदवच्छेदकभावत्वसम्बन्धप्रतीत्येव प्रतीयत इति यत्र स्र प्रतीतस्तत्रेव प्रत्येतव्यम्, स च षट्त्वेन प्रतीत इति न सिद्धसाधनः मेवेत्याह—पड्लक्षणेति। अथ पड्मिन्नभावेऽपि स प्रतीतस्तदा तद्यव-च्छेदोऽशक्य इत्याह—शतिरिक्तेति। ननु चाऽविवक्षित्विशेष भाव-व्वाकान्ते पड्लक्षणपरित्यागनिषेधो विवक्षित इति नोक्तदोष इत्यतः आह—सामान्याकार इति। सामान्यज्ञानस्य विशेषभाननियत्वेन यदि द्वयादिष्वेव विशेषपु तन्निषेधः, तदा सिद्धसाधनम्, अथाऽतिरिक्ते न्यायलीलावतीप्रकाशविवतिः

शब्दस्य सम्बन्धार्थतायां व्यक्तिष्वसभवः तद्वृत्तिधमेपरत्वे च व्यक्तिष्दस्य तद्वव्छेद्कभावत्वेत्याद्यग्रिमग्रन्थविरोधः। ननु व्याप्यत्वं स्रुष्ठे न श्रूपत इत्यत आह—सर्वशब्दस्येति। विधयविरुद्धानिधकरणत्व-वाचित्वादित्यर्थः। 'सामान्याकारे सिद्धत्वा'दिति शङ्कां(१) नञ्जनन्त-मीवान्तर्भावाभ्यां सिद्धसाधनाधिकरणाप्रतीतिपरतया व्याच्छे—साम्मान्यश्चानस्यत्यद्वि। नञ्जन्तर्भावेणेत्यस्य इत्यर्थ इत्यत्र हेतुता समुदितत्व-

<sup>(</sup>१) फिककामिति पाठान्तरम् ।

# त्रायेण परित्यागस्य सत्त्वात् । सम्रुदितानामप्येकत्रासत्त्वेऽयोग-

याः भेः

गद्ध-

त्र न

व्द-

धन-

षड्•

द्रवं

मात्रं

धनं

रेण

षय-

ानां

वः।

स

धन-

यव-

गव-

त्यत

यदिः

रके

व्य-

पत्वं

ात्व-

न्त-

-सा-

ात्व-

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

यदि प्रत्येकमयोगो व्यवच्छेयस्तदा द्रव्ये गुणलक्षणायोगस्य सत्वेन व्यवच्छेदो न शक्यः सत्त्वे दा सर्वेषां स्वल्यणसत्त्वं स्यादित्याह— अपि वेति । समुदितानां द्रव्यादिलक्षणानामयोगो यदि व्यवच्छेयः स्तदा एकत्र समुदितलक्षणसत्त्वं स्यात् तदा सर्व्वं सर्वजातीयं भवेदिति समुदितायोगनिषेधानुपपत्तिरित्याह—समुदितानामिति। समुः दिततावल्लक्षणाप्रतीत्येव तद्योगच्यवच्छेदानुपपत्तिरित्यर्थः । न च गुणादिलक्षणसहितं द्रव्यलक्षणं द्रव्यं नास्तीति व्यासज्यवृत्तिप्रतिः योगिकाभावक्षप एव समुदितनिषेध इति वाच्यम्, तादशाभावानभ्युः पगमात्, अभ्युपगमे वा तस्य केवलान्वयित्वेन निषेधानुपपत्तेरित्यर्थः। ननु न प्रत्येकलक्षणायोगः समुदितायोगो वा व्यवच्छेदः किन्तु अन्वयमलक्षणपर्यवसाने सप्तमपदार्थनिषेधः स्यादित्याशङ्काह—

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

विशेषे तदा नजन्तभाँघेनाऽप्रसिद्धत्वाद्धिकरणस्य न निषेधिनिरूपः णिमत्यर्थः । किञ्चाऽधिकरणवत्प्रतियोग्यप्ययोगव्यवच्छेदस्य न विश्वारसि इत्याह—अपि चेति । प्रत्येकं षड्लक्षणपित्यागनिष्धेऽभ्युपगम्यमाने सर्वेषां सर्वजातीयत्वं स्यादिति द्वयत्वपित्यागस्य गुणादौ सत्त्वाद् द्वयत्वाद्येकैकपित्यागो निषेद्धभशक्य इत्यर्थः । समुदितानाः मिति । द्वव्यादिलक्षणानामिति शेषः । समुदितत्वस्यैकत्वसत्त्वादेकस्य प्रतियोगिनोऽप्रसिद्धा तिन्नषेद्धं न शक्यत इत्यर्थः । न च व्यासज्यप्रतियोगिकतेव समुदितत्वम् । व्यासज्यप्रतियोगिकतेव समुदितत्वम् । व्यासज्यप्रतियोगिकस्याभावस्याः

### न्यायळीळावतीप्रकाशविवृतिः

स्येति पड्लक्षणायोगानां समुदाय ऐकाधिकरण्यं तच न प्रसिद्धमि त्यर्थः। एवं च समुदितानामयोगानामिति मूलार्थं इति भावः। ननु नैकाः धिकरण्यमयोगानां समुदितत्वम् अपि तु मिलितपड्लक्षणप्रतियोगिकः त्वं लक्षणे च मेलनं व्यासल्यवृत्तिर्द्धमं इत्यत आह—न च व्यासल्येति । केचित्तु लक्षणानामेवैकाधिकरण्यं समुदितत्वमिति पूर्वफिक्ककार्थमः मिप्रेत्य व्यासल्यप्रतियोगिकतैवेत्यत्र स्वार्थिकः प्रत्ययः समुदितनिः वेधत्वमेव वा समुदितत्वमित्यर्थ इत्याहः। अतिरिक्तस्येति स्वरूपः निर्वचनम्। ननु घटपटो न स्त इत्यत्र प्रतीतिवलादेव सोप्कीकर्त्तव्य निषेधानुपपत्तेः । अन्यतमाभिधाने तु सर्वेषामेव विपक्षेऽभावदः र्श्वनेन व्यावातात् ।

अभावश्च वक्तव्यो निःश्रेयसोपयोगित्वात् भावप्रपञ्चवत् ।

4

4

q

ये

स

क

न

19/10

fe

7

3

2

0

01 0

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

अन्यतमेति। अन्यतमत्वं षर्मु यद्येकमनुगतं तदा द्रव्यलक्षणायोग एव गुणेष्विति तद्व्यवच्छेदोऽशक्यः। यदि च पड्लक्षणान्यान्यत्वं तदा पड्लक्षणापेक्षया यावदन्यलक्ष्मणं तत् सप्तमपदार्थे वाच्यं तथा च सर्वेषां पण्णामपि लक्षणानां विपक्षे सप्तमपदार्थेऽभावद्शेनेनायोगः द्शेनेन तद्यवच्छेदो व्याहत इत्यर्थः।

पदार्थाविभागे न्यूनत्वं दोषमाह—अभावश्चेति ! ननु निःश्रेयसोपः

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

तिरिक्तस्यानभ्युपगमात्, अभ्युपगमे वा तस्य केवलान्वयित्वाचिषयोऽशक्य इति भावः। ननु नैकैकस्य समुदितस्य वा द्रः
व्यादिलक्षणस्यायोगनिषयः किं त्वन्यतमस्येति नोक्तदोष इत्यत्
आह —अन्यतमेति। द्रव्यत्वादीनां गुणादो परित्यागस्य प्रामाणिकत्वात्विषयव्याघातः। अथान्यतमलक्षणासहद्यात्ततत्परित्यागनिषयस्तदा
सर्वेषां लक्षणानां विपक्षे सप्तमपदार्थेऽभावद्श्येनेनान्यतमलक्षणासहः
वृत्तिपरित्यागद्शेनेन व्याघातः तज्ज्ञानं विना तत्र तस्याज्ञानात् ज्ञाने
वा तत्सिद्धापत्तेरित्यर्थः। अन्यतमत्वं यद्येकव्युदासेनान्यद्भिधीयते
तदा तस्यायोग एकस्मित्र वर्त्ततं इति तिन्नपेधोऽशक्यः। विपक्षत्वं चेन्
कदेशापेक्षया वोद्धव्यामित्यर्थ इत्यन्ये। किं चाभावस्य षड्भिन्नस्य पदार्थस्य प्रामाणिकत्वाद्धिभागव्याघात इत्याह—अभावश्रेति। वक्तव्यः

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

इत्यत आह—अभ्युपगमे वेति । तस्येति । द्रव्यत्वादिषट्कप्रतियोगिकतथा-विद्यामावस्येत्यर्थः । कथं व्याघात इत्यत आह—तज्ज्ञानमिति । सप्तमप-दार्थज्ञानं विनेत्यर्थः । तथा च कारणं विनापि कार्यमिति व्याघात इति मावः । ताद्भ्या तज्ज्ञानाभ्युपगमे तित्सच्चापत्तौ विभागव्याघात इत्याह—ज्ञाने वेति । पडेच पदार्था इति चद्तोऽभावोस्त्येवत्यभिमानेन सर्वमिदं दूपणं तदाभिमानखण्डनं च सिद्धान्ते करिष्यत्येवेति रह स्यम् । अभावाभ्युपगमे त्वाह—कि वेति । गुणादेरित्युपछक्षणं अभा कारणाभावेन कार्याभावस्य सर्वमतसिद्धत्वादुपयोगित्वसिद्धेः। न चेदेवं भावोऽपि कश्चिन्नाभिधातन्य इति पश्चैवाभिधातन्याः पारतन्त्रयादिति चेन्न, समवायादेरप्यनभिधानप्रसङ्गात्।

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

योगिपदार्थाविभागोऽयं तथा चामावस्य तद्गुपयोगिनोऽनिभधानं न दोषायेत्यत आह—निःश्रेयसोपयोगित्वादिति। ननु अभावो नोक्तो निःश्रेय-साऽनुपयोगित्वादिति हेतुरेवासिद्ध इत्यत आह—कारणेति । दुःख-कारणदर्शराद्यभावेन दुःखाभावः स एव निःश्रेयसमिति कथं नाभावस्य निःश्रेयसोपयोगित्वमित्यर्थः । किं च मोक्षोऽपि अभाव-रूप प्वेत्यभावविभाग आवश्यक इति भावः । निःश्रेयसहेतु-त्वेऽपि अभावस्यानभिधाने दोषमाह —न चेदिति । पष्टैवेति । पद्मिधान-नियममात्रं व्यवचिछनत्ति । ननु स्वतन्त्रपद्यंभात्रविभागोऽयं परत-न्त्राभावानभिधानेऽपि न दुष्ट प्वेत्याह—पारतन्त्रवादिति । पारतन्त्रयामित्रतिक्षपणाधीननिक्षपणत्वं यदि तदा समवायोऽपि न विभक्तव्यः । अथ विशेषणत्वं तदा न कोऽपि पदार्थो विभन्यः सर्वेषां यथायथं विशेषणत्वादित्याह—समवायेति । समवेतत्वामेह विकल्पनीयमपश्च-नृतित्वात् ।

न्यायलीलावतीप्रकाशः

पृथक् विभक्तव्यः । ननु निःश्रेयसोपयोगिपदार्थविभागोऽत्रेति न त-द्नुपयोग्यभावो विभक्त इत्यत आह—निःश्रेयसेति । प्रिथ्याझानाद्यभा-वानां मोक्षोपायतया तत्रोपयोगादित्यर्थः । वस्तुतो मोक्षस्याभाव-रूपतया सोऽभ्यहिंत इति विभागाई इति भावः । पश्चेतेति । एवकारः पश्चिभाननिषेधपरः । ननु चापरतन्त्रः पदार्थोऽत्र विभक्तव्यः, अभा-वश्च न तथेत्याह—पारतन्त्र्यादितीति । पारतन्त्र्य न विद्योपणत्वं सर्वानिभ-धानापत्तेः, नापि समवेतत्वं गुणादेरप्यनभिधानप्रसङ्गात्, नापि परङ्गा-नाधीनञ्चानविषयत्वं संयोगसमवायादेरनिभधानापत्तेरित्याह—समवाया-देरिति । नन्वत्र पदार्थो द्विविधो भावोऽभावश्चेति पदार्थविभाग वार्थः शाब्दश्च, भावस्त्रपाः द्वट्यादयः पडिति विभक्तविभाग इति नोक्तदोष

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

वाभिधानप्रसङ्घाचेत्यीप द्रष्टन्यम् । ननु नअर्थोहेखोऽस्त्ये<mark>व नअर्थध</mark>-

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

बद-

त्।

एव

तदा

ा च

योगः

नोप-

शन्व-

द्र

त्यत

हत्वा-

स्तद्ा

सह-

ज्ञाने

**गियते** 

वं चे

य प

क्रव्यः

तथा-

नमप-

ाघात

ाघात

रानेन

ते रह अभा तमस्तु(१) भावान्तरं(२) निषेधत्वेनानवभासमानत्वात्। वाधकाभावेन(३) चारोपानुपपत्तेः । आलोकाभावे(४) चाक्षुप-

त्वं

त्व

इत्य

स्तः

शह

रेव

द्श

कां

चर्

अइ

भित

यार

चा

न्नीर

अत

यम

न र

वेति

भय

सिः

ताव

हेतु

ताव

चक्

देन

अत्र

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ननु नायं पदार्थमात्रविभागो येनाभावानभिधानं दोषः स्यात्, कि नितु भावमात्रविभाग इत्यत आह—तमथेति। मेयान्तरं भावान्तरम्। नन्वालोकाभाव एव तम इत्यत आह—निषेषेत्रेनेति। नञ्चर्योपरागेणे त्यर्थः। नन्वारोपितं पृथिवीरूपमेव तमो, न मेयान्तरम्, अत आह—वाधकाभाव इति। ननु तमसो भावान्तरत्वे आलोकाभावद्शायां चा- खुपत्वमेव वाधकम्, न हि भावस्तदानीं चक्षुषा गृह्यत इत्यत आह—आलोके चेति। विलक्षणमेव भावान्तरं तमो यद्यहे चक्षुरालोकं नापेक्षते न्यायलीलवतीप्रकाशः

इत्यत आह—तमश्रेति। ननु तमो न भावः किन्त्वालोकाभावः, तमः-काले तस्यावश्योपेयत्वादित्यत आह—निषेधत्वनेति। नञ्चशिलुखेनेत्यर्थः। वस्तुतो नीलक्षपचलनाद्याश्रयतया तस्यानुभवाद् भावत्वमेव तस्यो-चितमिति भावः। ननु नीलादि तत्रालोकाभाव एवारोप्यत इत्यत आह—बाधकाभावे चेति। आलोकाभाव इति। तमो यदि क्षपवत्स्यात् आ-लोकानपेश्रचश्चर्यात् न स्यात् घटवत्, नीलक्षपवद्वा, भावग्रहे आलो-न्यायलीलावतीप्रकाशवित्रतिः

दित एव प्रलयपदादिवत् तमःपदादिशक्तेरित्यरुचेराह—वस्तुत इति ।
तमःप्रतीर्तिगोचरनीलक्षप एव यथाश्रुते व्यभिचारात्, अन्यथा
तकमाह—तमो यदीति । आलोकसापेक्षचक्षुर्प्राद्यत्वे परमाण्वादावनैकान्त इत्यतो नज्रद्यगर्भमापाद्यं मानुषेति चक्षुविशेषणमतो न विडा
लादिनयनग्राह्यघटादिना व्यभिचारः । नीलेति । न च नीलक्षपवदिति दृष्टान्तानुपपत्तिः आपादकस्य तत्राभावादिति वाच्यम्, तमः
स्यारोपितस्य नीलक्षपस्य व्यतिरेकदृष्टान्तत्वात् । न च ग्राह्यत्वं ग्रहः
णविशेष्यत्वमेव वाच्यमन्यथाऽभेदेन तमस्यारोपिते नीलक्षपविति
व्यभिचारादिति कथमापाद्यव्यतिरेकस्तत्रेति वाच्यम्, संसर्गस्यैव सः
वित्रारोप्यत्वमितिमतेनैतद्भिधानादिति मिश्राः । तत्रेदं चिन्त्यम्।

<sup>(</sup>१) तमश्रेति प्रकाशकृदादिसम्मतः पाठः । (२) मेयान्तरामिति कण्ठाभरणधृतः पाठः।

<sup>(</sup>३) बाधकामावे चेति प्रकाशादाबुद्धृतः पाठः। (४) आलोके चेति पाठः कर्यठाभरणे।

त्वं नास्तीति वाधकमिति चेन्न, तस्यालोकाभावव्यञ्जनीय-त्वात् । अन्यथारोपानुपपत्तेः । भावत्वे यदि द्रव्यान्तरं नवैवेति

न्यायठीलावतीकण्ठाभरणम्

कि

रम्।

ह—

चा-

ाह-

क्षते

ामः-

र्थः।

स्यो-

यत

आ-

लो-

ते।

ाथा वनै-

ाडा दि-

ाम•

ह-

ति

स•

I

5: 1

इत्याह—तस्येति। प्रत्युत आलोकाभाव एवास्य व्यञ्जक इत्यर्थः। वा-स्तवनीलक्रपवन्त्वे तमस आलोकाभाव चाश्चपत्वं वाधकमित्यिप शङ्कार्थमाद्वः। आलोकाभाववादिमतेऽपि तत्र नीलक्रपारोपानुपपत्तिः रेव, न हि क्रपारोपे चक्षुरालोकं नापेक्षत इत्याह—अन्ययेति। ननु दशमद्रव्यमेव तमोऽस्तु, तथा च न विभागव्याघात इत्याह—भावत्व-न्यायलीलावतीप्रकाशः

कापेक्षस्यैव चक्षुषः सामर्थ्यात्। तथा च तमो न रूपवत् तेजोऽनपेक्षः चक्षुर्याद्यस्वात् आलोकाभावदिति नीलरूपवस्वे वाधकामत्यर्थः। अत्रालोकाभावाव्यञ्जनीयत्वमुपाधिरित्याह—तस्येति। तमस्तु तद्व्यङ्ग्यः मित्यर्थः। अन्ययेति। यदि नैव तर्द्यभावत्व तमस आलोकं विना नी-

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

यदि न विशेष्यत्वपर्यन्तं याह्यत्वं तदा प्रतियोग्यधिकरणादौ व्यभि-चार इति तथाविवक्षावश्यकत्वे कथमापाद्यव्यतिरेकस्तत्रेति।तस्माः न्नीलक्षपवदिति न दृष्टान्तान्तराभिधानं किं त्वापादकान्तराभिधानम्। अत एव नीलक्षपवन्ते वाधकमित्यग्रिमग्रनथोऽपि सङ्गच्छत इति ध्ये-यम् । बाधकं विपरीतवाधक (१)मिति तद् नुष्राह्यं मानमाह —तथा चेति। न चात्राभावपक्षत्वे सिद्धसाधनमतिरिक्तपक्षत्वे चाश्रयासिद्धिर्वाधो वेति वाच्यम् , आलोकानपेक्षचक्षप्रीहात्वस्य पक्षतावच्छेदकस्योः भयसिद्धा पक्षव्यक्तिविकल्पस्यादोषत्वात् । न च तन्मते अंशतः सिद्धसाधनं तदवञ्चित्रयावद्यकेः पक्षीकरणात् । अत एव हेत्पक्ष-तावच्छेदकाभेदनिबन्धनसिद्धसाधनाप्रसङ्गोऽपि यावस्वाघटितस्यैव हेतुत्वात् । वस्तुतः आलोकाजन्यनीलविशिष्टचाश्चषसाक्षात्काराविष-यत्वमेव पक्षतावच्छेदकमिति नांशतः सिद्धसाधनम्, न वा हेतुपक्ष-तावच्छेदकयोरमेद इति तमसस्तन्मते तामसोन्द्रयवेद्यत्वपक्षे च चक्षःपदं क्रपप्रतीत्यसाधारणकारणेन्द्रियपरं गोलकपरं वा। क्रपभे-देन च पक्षस्यापि इष्टान्तत्वमभेदानुमान इवाविरुद्धामिति दिक्। अत्रेति। न च तन्मते तमोवृत्तिनीलक्षपकर्मादिषु साध्याव्यापकत्व-

<sup>(</sup>१) प्रमापकामीति हितीयपुस्तके पाठः।

व्याघातः। अद्रव्यान्तरत्वं सर्ववादिनिषिद्धम्। अथ गुणान्तरं चतुः विश्वतित्वच्याघात इति मेयान्तरमेव तमः । अत्रैव सङ्ग्रह श्लोकः-नाभावोऽभाववैधम्र्यानारोपो वाधहानितः। 📨 🖈 द्रव्यादिषद्कवैधम्म्याज्ज्ञेयं मेयान्तरं तमः ॥

### न्यायलीलावतीकण्डाभरणम्

भ

प

त

पः

न

3

द्।

Æ

वे

fi

5

य

T

₹

क

हर

ध

33

यं

इति। नवैव द्रव्यानि उद्दिष्टानि लक्षितानि परीक्षितानि च, तद्व्या-घात इत्यर्थः । तर्हि नवस्वेवान्तर्भवतु तथा च रूपवत्त्वक्रियावस्वान दिकमप्यपपद्यत इत्यत आह्-अद्रव्यान्तरत्वमिति । नवान्तर्भूतत्वमित्यर्थः । निःस्पर्शत्वान्न वायुपर्यन्तान्तर्भावः, अनित्यत्वाच नाकाशादिष्वन्त-र्भावः इत्यर्थः । अभाववैधम्म्यीदिति । निषेधार्थतयाऽभासमानत्वं वैधम्मर्थं न तु नीलक एवस्वं तथा स्रति द्रव्यत्वे मेयान्तरत्वभङ्गः। नन्वारोपितनी-लक्ष्पमेव तमः स्याद्त उक्तं --नारीप इति । ननु द्रव्यादिषु पट्सु तदन्त-न्यायलीलावतीप्रकाशः

लाचारोपो न स्यात् नीलतद्विशिष्टसाक्षात्कारे चक्षुप आलोकापे-क्षस्यैव सामर्थ्यादित्यर्थः। 'अद्रव्यान्तरत्वं' न द्वव्यान्तर्भृतत्विमत्यर्थः। सर्वेति । गन्धस्पर्शशुन्यत्वान्न पृथिवी नीलत्वान्न जलादीति त्वयाप्यजुः मतमित्यर्थः। अत्र न कर्मान्तरमित्यपि द्रपृष्यम्। मेयान्तरत्वं प्रज्ञतिरि-क्तभावत्वं तेन अभावेन मेयान्तरेण न सिद्धसाधनम् । अभाववैधर्म्यं भावत्वसाधकः पूर्वोक्तो हेतुः। अवस्रवाकालाव , मणवाव निर्व 

मिति वाच्यम्, द्रव्याभावान्यतरत्वरूपपक्षधर्मावच्छित्रसाध्यव्यापः कत्वात्। व्यञ्जकत्वे च विषयत्वातिरिक्तरूपेण। अतो विषयीभृयस्त्व-व्यक्ने आलोकाभावे न साध्याव्यापकत्वम्। साधनाव्यापकत्वमाह-तमस्त्विति । न कर्मान्तरमिति । उत्थेपणादेरन्याद्दे न कर्मेन्त्यर्थः । तेन नाप्रसिद्धिः। पडतिरिक्तेति । अत्रापि षडतिरिक्तमिदं भावत्वाश्रय इति साध्यमतो नाप्रसिद्धिः। अभाववैधर्म्य भावत्वमपि तस्य च हेतुत्वे साध्याविशेष इति विशेषपरतामाह--अभावेवध्म्यमिति। ['पूर्वोक्तो हेतुः' निषेधेनाप्रतीयमानत्वम् । (१) ] काकिनीप्रामेक क्रीस्टा स्ट स्ट । सहस

<sup>(</sup>१) एतन्मध्यस्थपाठो द्वितीयादर्शपुस्तके नास्ति।

न्यायळीळावतीकण्डाभरण-सविवृतिप्रकाशोद्भासिता

35

क्षणावच्छेदकथोपाधिः क्षणिक इति पट् पदार्थाः। विधर्मे-त्यतोऽपि नियमासिद्धिः।

शक्तिश्र मीमांसकानाम् । अत्रैव संग्रहक्लोकः — 🤊 📨

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

भावः स्यादत आह—द्रव्यादीति। आछोकनिरपेक्षचक्षुप्रीह्यस्वं द्रव्यादि-पटकवैधम्म्यम् ।

क्षेणित। स्वाधयो यः कादाचित्कोऽभावः प्रागभावः प्रध्वंसो वा तत्प्रतियोग्यनाधारः पलकलाक्षण इत्युच्यते कालोपाध्यव्या-पकः कालोपाधिर्वा तद्वच्छेद्कः क्षणमात्रस्थायी पदार्थो वाच्यो न चैताहशो द्रव्यादिषु मध्ये कोऽपीति तस्यावश्यकाभ्युपगन्तव्य-स्यासंग्रहाद्विभागव्याघात इत्यर्थः।

शक्तिश्रेति । सीमांसकानामिवास्माकमपि सेति तद्सङ्कहात् विभा-न्यायळीळावतीप्रकाशः

क्षणेति । कालोपाध्यव्यापकः कालोपाधिः क्षणः स्वाधेयकाः दाचित्काभावप्रतियोग्यनाधारो वा तद्वच्छेद्कत्वं नानेकक्षणाय-स्थायिन इत्यर्थात् तावन्मात्रकालवृत्तित्वलाभः, इद्मेव पट्पदार्थः वैधर्म्योमत्यर्थः । सीमांसकानां यथा तथास्माकमपीति शेषः । न्यायलीलावतीप्रकाशविद्यतिः

कालोपाधीति । कालोपाधिरव्यापकोऽघटको यस्येत्यर्थः । अन्येषां द्विक्षणाद्यात्मकोपाधीनां क्षणघितत्वाक्षातिव्याप्तिशक्का । व्योमाद्यतिव्याप्तिशक्का । व्योमाद्यतिव्याप्तिशक्का । व्योमाद्यतिव्याप्तिशक्का । व्याप्तिवारणाय चरमकालोपाधिपदम् । यद्वा कालोपाधिरव्यापको यस्येत्यर्थः । व्यापकत्वं तु तद्धिकरणपर्याप्त्यधिकरणताकत्वम् । न च क्षणाधिकरणे अन्यस्याधिकरणता पर्याप्यते । यद्वा कालोपाधिरव्यापक इत्यर्थः । द्विक्षणात्मकोपाधिः क्षणस्येव व्यापकः क्षणस्तु न कस्यापि, विद्यमान एव दण्डादौ क्षणस्यानियमात् । अत्र च कल्पद्रये व्यापकत्वं भेदगर्भमतो नासम्भवः । स्वाधेयेति । स्वं लक्ष्यत्वाभिमतो धर्मी तदाश्रयौ यौ कादाचित्काभावौ प्रागभावप्रध्वसौ तत्प्रतियोग्यनाधारत्विमत्यर्थः । द्विक्षणात्मके कालोपाधौ तु नैवं प्रतिक्षणं कस्यचिद्वत्पत्तिः कस्यचिच्च विनाश इत्यभ्युपगमात् । ध्वंसादिप्रति योगिघटादिनाऽसम्भववारणाय स्वाधेयेत्यभावविशेषणम्। अत्यन्ताः

वत्-

व्या-

रवा-

र्थः।

बन्त-

रम्यं

तनी-

इन्त-

कापे-

र्थः।

यनु

धर्य

ISIA

याप.

स्त्व-

ह--

तेन

इति

तुत्वे

रेतुः'

न द्रव्यं (१)गुणवृत्तित्वाद् गुणकमविहिष्कृता । सामान्यादिषु सन्त्वेन सिद्धा भावान्तरं हि सा ॥ अत एव ज्ञाततापि वैशिष्ट्यं च । कथमन्यथा भावाभाव-

ङ्घय मव

चद् ऽद्य

स्य

पूर्व

इति

भा

संय शि

भि

ति

घट

तर

पर

वा

म्ब

रं

चा

ज्ञा

रू

ध्यस् सम्ब

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

गन्याघात इत्यर्थः । द्रव्याद्यनन्तर्भावं शक्तेराह —न द्रव्यमिति । सामाः न्यादिवृत्तित्वे सकलपदार्थवेधस्ये सत्येव द्रव्यगुणकस्मेवेधस्स्यं गुःणवृत्तित्वमप्युक्तम् । स्चितमीमांसकयुक्तीनामेव सङ्क्षहाय श्लोको ऽपि। ज्ञातता वैशिष्ट्यं च यथा भट्टानां तथास्माकमिषः, तथा च तदसः द्वेदेऽपि विभागव्याघात इत्याह—अतएवेति । भावान्तरमित्यनुषज्यते । ज्ञाततायां च ज्ञातो घट इत्यादिप्रतीतिर्मानं स्फुटमिति तदुल्लः

न्यायलीलावतीप्रकाशः

तेन तदुक्तयुक्तिः सुचितेति न सङ्ग्रहरुहोकत्वविरोधः । अत एवेति ।
न्यायलीलावतीप्रकाशविवतिः

भावमादायासम्भव इति कादाचित्कपदम्। न च प्रागभावगर्भमेव सम्यक्, तदपेक्षयास्य लघुत्वात्। न च महाप्रलये लक्षणद्वयमिति प्रसक्तमिति वाच्यम्, लीलावतीकारेण तद्वम्युपगमात्। मतान्तरे तु कालोपिधपदस्येव तदन्यपरत्वमिति न प्रथमलक्षणातिप्रसक्तिः। कादाचित्काभावपदं च प्रागभावपरमिति न द्वितीयलक्षणातिव्याप्तिः। न च द्वितीयलक्षणे तथा सति महाप्रलयाव्यवहितपूर्वक्षणेऽ व्याप्तिः स्वाधेयभावप्रतियोगिकप्रागभावानिधकरणत्वस्य विवक्षित्वात् । न चैवं कादाचित्काभावगर्भतयेव सम्यक् प्रागभावगर्भत्वेऽ प्यदोषात्। प्रागभावत्वस्य गन्धानाधारसमयवृत्त्यभावत्वरूपत्या कादाचित्कत्वाधितत्वादिति दिक्। नचु भवतः शक्त्यनभ्युपगमात् तामादाय विभागव्याधातदेशनानुपपन्नत्यत आह—यथेति। यया युक्त्येत्यर्थः। संप्रहेति। सङ्गहत्वं पूर्वोक्तोपिनवन्धनत्वं पूर्वयुक्त्यनः

<sup>(</sup>१) अस्न च पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यमात्रेण साध्यसिद्धेरुदेश्यत्वात् प्रत्याश्रयं शक्ते-र्मित्रतया हेतोर्भागासिद्धत्वेऽपि न क्षतिः। शक्तित्वं न द्रव्यत्वादिव्याप्यं गुणादिवृत्तिवृत्तित्वादित्यत्र तातुपर्यमित्यप्याहः।

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ङ्घय वैशिष्ट्ये प्रमाणमाह — कथमन्यथेति । भावाभावयेतिते । संयोगसमवायाभ्यां वैशिष्ट्यं तेषु न हि तो भावाभाववृत्ती, तथा च घटाभाववद्भूतळिमिति प्रतीतिरेव वैशिष्ट्यं प्रमाणिमत्यर्थः । ननु वैशिष्ट्यंऽण्यभाववैशिष्ट्यं प्रतीयते तत्र च वैशिष्ट्यान्तराभ्युपगमेऽनवस्था
स्यादिति तत्र स्वरूपसम्बन्धेनैव वैशिष्ट्यव्यवहार इति प्राथिमको-

ाव-

ामाः

र्भ गु-

ठें।को

दस

बज्य-

दुछ:

ति ।

मेमव

गति-

न्तरे

केः।

व्या-

रणेऽ

ाक्षि-

त्वेऽ

तया

मात् यया

यन•

शके-

देत्यत्र

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

पूर्वोक्तयुक्तेरित्यर्थः । ज्ञातताऽपि भावान्तरमित्यनुषज्यते, ज्ञातो घट इति विशिष्टप्रतीतेविशेषणविशेष्यसम्बन्धं(१) विनानुपपत्तेरिति भावः । कथमन्यथेति । घटाभाववद्भूतलमिति विशिष्टघीविशेषणविश् शेष्यसम्बन्धनिमित्ता यथार्थविशिष्टज्ञानत्वात् दण्डीतिज्ञानविति संयोगसमवायबाधे तद्तिरिक्तसम्बन्धो वैशिष्ट्यमित्यर्थः । ननु वेश्विष्ट्ये वैशिष्ट्यभित्यर्थः । ननु वेश्विष्ट्ये वैशिष्ट्यभित्यर्थः । सनु वेश्विष्ट्ये वैशिष्ट्यभित्यर्थाः स्वन्थानाद्यथा प्रमेयत्वादिवैशिष्ट्यथीः स्वन्थानाद्या । स्वयत्वादिवैशिष्ट्यथीः स्वन्थानाद्या । स्वयत्वादिवैशिष्ट्यभीः स्वन्थानाद्या । स्वयत्वादिवैशिष्ट्यभीः स्वन्थानाद्या । स्वयत्वादिवैशिष्ट्यभीः स्वन्याद्या । स्वयत्वादिवैशिष्ट्यभीः स्वन्याद्याः । स्वयत्वादिवैशिष्ट्यभीः स्वन्याद्याः । स्वयत्वादिवैशिष्ट्यभीः स्वन्याद्याद्ये । स्वयत्वाद्याद्ये । स्वयत्वाद्याद्ये । स्वयत्वाद्ये । स्वयत्वाद्ये

#### न्यायलीलावती।प्रकाशीववृतिः

मिश्रानाद्विरुद्धमिति युक्तिसूचनेनापास्तमित्यर्थः । भावान्तरमिति । पडतिरिक्तेऽयं भावत्वाश्रय इत्यर्थः । आश्रयासिद्धिनिरासायाह—इतो
घट इति । यथार्थेति प्रमेत्थर्थः । तेन नेश्वरङ्गान मन्मते व्यभिचारः,
तस्य प्रमाऽप्रमाऽ(३)न्यत्वात् । यन्तु जन्यपदेन तद्वारणमिति तन्न,
परमते व्यावृत्त्यप्रसिद्धा व्यथिविशेषणत्वात् । न च विशिष्टञ्चानत्वं
वैशिष्ट्यविषयकज्ञानत्वमिति साध्याविशेष इति वाच्यम् स्वरूपसस्वधात्मकवैशिष्टचमादाय हेतोरुभयसिद्धत्वात् । नचैवं तेनैवार्थान्तरं विशेषणविशेष्यान्यसम्बन्धस्य साध्यत्वात् । नचैवं वहुत्र व्यभिचार इति वाच्यम्, तेन तत्र सर्वत्र वैशिष्ट्यस्विकारात् । विशेषणङ्गानजन्यत्वमेव वा विशिष्ट्यानत्वमिति दिक् ।

प्रिमेयत्वादीति । प्रमाविषयत्वरूपस्य प्रमेयत्वस्य प्रमाविशिष्टश्च-रूपत्वादिति भावः । ](४)

<sup>(</sup>१) विशेषणं विनेति वक्तव्ये विशेष्यसम्बन्धयोराभिधानं दृष्टान्तार्थतया । तथा च यथा विशेष्ट्रम्मम्बन्धयोरमावे न विशिष्ट्रधीस्तथा विशेषणाभविऽपीत्यर्थः । विशेषणाभावे विशेषणविशेष्ययोः सम्बन्धस्याप्यभावात् तदधीनाया विशिष्टप्रतीतेरप्यतुपपत्तिरिति वार्थः । इति दीधितिः ।

<sup>(</sup>३) प्रमान्यत्वादिति पाठान्तरम् ।

<sup>(</sup>४) [ ] एत-मध्यस्थ पाठो द्वितीयादर्शपुस्तके नास्ति ।

यों वेशिष्ट्यस्यावगमः । यथा वैशिष्ट्ये तथा स्वरूपेणेवेति, चेन्न समवायापळापप्रसङ्गात् । अधिकस्तत्र प्रवाहो हीयते न प्रतीय-मान इति चेन्न, अभावेऽपि तुल्यत्वात् । वाधोऽत्रास्तीति चे-

न

एव

तद जि

धा

न

त्य

रो

वि

त्य स

भा

ना

ਡ

ह

वि

U.

fe

4

त

तव

### न् इसिक्षास हो। जा न्यायहीलावतीकण्ठाभरणम् व्यक्ति हो।

ऽपि तद्यवहारस्तत एवास्तु कि वैशिष्ट्येनेत्याह—यथेति। समवायेति। इह रूपसम्मवाय इति प्रतीतिर्यथा स्वरूपसम्बन्धेन तथा तन्तुषु पर इत्यपि तेनैव स्यादिति समवायोऽपि न सिद्धोदित्यर्थः। ननु प्रतीयम्मानः समवायोऽपह्वोतुमशक्यः न हि तन्मात्राभ्युपगमेऽपि अनवस्थेत्याह—अधिक इति। तह्येभावेऽपि तद्वेशिष्ट्यं तन्मात्रमस्तु प्रतीयमान्तिः तद्यिकः प्रवाहस्तत्रापि हीयतामित्याह—अभावेऽपीति। ननु प्रामाणिकैचैशिष्ट्यानभ्युपगमो वाधाधीन प्रवेति कश्चिदत्र वाधो भिविष्यतीत्याह—वाध इति। यदि वाधोऽत्र तदा प्रामाणिकैरभिष्ठीयेतैव

क्षेणेव तथाऽत्रापि स्यादित्याह—यथेति । तर्हि यथेह गोत्विमतीहधी-निमित्तं समवायस्तथेह गोत्वसमवाय इत्यनुभवात्त्रतापि समवायान्तः रं स्यात्। अथ तत्र स्वक्षपमेव निमित्तं तदेह गोत्विमत्यत्रापि तथा स्या-दिति समवायोऽपि न सिद्धोदित्याह—समवायेति । ननु समवाये सम-वायान्तरं नोपेयतेऽनवस्थानात् , गोत्वसमवायस्तु प्रतीतत्वाद्म्युपे-योऽनवस्थाया मानाभावस्य मुळत्वादित्याह—अधिक इति । तर्हि घटा-माववद्भूतळिमत्यत्र वैशिष्ट्यानुभवाद्वैशिष्ट्यमस्तु वैशिष्ट्येऽनुमानाः भावात्तदभाव इत्याह—अभावेऽपीति । तुल्यत्वाद्विशिष्ट्यस्वीकारस्य वे-शिष्ट्ये वैशिष्ट्यास्वीकारस्य चेत्यर्थः । अत्रेति । वेशिष्ट्यस्वीकारे तदः नाभिधानादिति वैशिष्ट्यामावसाधकमानस्याभिधानुमशक्यत्वादिः

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

ंप्रतीतत्वात्'प्रमितत्वात्, न तु प्रत्यक्षत्वात्। एतद्दर्शने समवायस्याः प्रत्यक्षत्वादिति (१)ध्येयम्। अत्वयवाग्रे मानाभाव इति सामान्यत एवोः कम्। वैशिष्ट्यति। वैशिष्ट्याभावसाधकस्य मानत्वेन व्यवस्थापयितुमश्

<sup>(</sup>१) अस्वीकारादिति पाठान्तरम् ।

न । तदनिभिधानात् । ततो भावाभावयोरिष तत्स्वीकारो दुर्वार एव । दण्डी पुरुष इति प्रतीतेश्च । शब्दमात्रामदामिति चेन्न, इहायामित्यादाविष(१) तथात्वपसङ्गात् ।

चेन

ीय-चे-

यिति।

यु पर

तीय-

अनव •

यमा-

। नन्

वे भ

वि तैव

हिंची-

यान्त

ास्याः

सम

भ्युपे-

घटा-

रुमाना

स्य वैश् रेतदः

वादि-

यस्या

प्यो'

1त्मश

### **न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्**

तदनिभधानात्तद्विरह पवात्रेत्याह--नेति। वाधाभावाद्वेशिष्ट्यं प्रामा-णिकमेवेत्युपसंहरिति—तत इति। न केवलमभावे वैशिष्ट्यप्रत्ययातुरो-धात् वैशिष्ट्यं स्वीकुम्मः, किन्तु भावविशिष्टप्रत्ययोऽपि तत्र प्रमाणम्। न च संयोगेनान्यथासिद्धिः तमादायापि समृहालम्बनस्य दुष्टत्वादि-त्याह—दण्डीति। नतु दण्डी पुरुषो दण्डविशिष्टः पुरुष इत्यर्थानतु-रोधी शब्दो न वैशिष्ट्यं प्रमाणिमत्याह—शब्देति। तर्हि इहायमित्य-पि शब्दमात्रं न समवाये प्रमाणिमत्याह—इहायमिति। कुण्डे द्धी-

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

त्यर्थः । तत इति । प्रमाणवलाझावयोः सम्वाय इव भावाभावयोरिष सम्बन्धान्तरं वैशिष्टवाख्यमभ्युपेयं समवायाभावादित्यर्थः । न च भावाभावयोः सम्बन्ध एव नास्ति अभावस्यापक्षधमित्वेन हेतुत्वान्तापत्तेः भूतले घटसंसगों नास्तीति देशिवशेषनियताभावन्यवहारान्त्रपत्ते । न च प्रतियोगिदेशानियमात्तित्रयमः, तदन्यदेशतान्यच् हाराभावापत्तेरिति भावः । यत्रापि संयोगस्तत्रापि वैशिष्ट्यमभ्युपेयं विशेषणाविशेष्यवत्तयोवैशिष्ट्यस्यानुभवादित्याह—दण्डीति । न च दण्डपुरूपसंयोगा एव तद्विषयः दण्डपुरूषसंयोगा इतिप्रतीत्या सह विशेषणभवारिति भावः । शन्दमात्रमिति । मात्रपदेनाधैनैरपेश्यमुक्तम् । इहायमिति । इह गोत्विमत्यतोपीहेतिधीनिमित्तं समवायो न सिन्तम्य

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

क्यत्वादित्यर्थः।अभावस्येति। पश्चसम्बन्ध एव हि पश्चधम्मेतेत्यर्थः। न तु तद्वृत्तिभावाप्रतियोगिकत्वमेवाभावस्य पश्चधमेतेत्यरुचेराह्-भृतल इति। तद्न्येति।प्रतियोगिदेशान्यदेशताव्यवहारस्या(२)त्यन्ताभावे एवमप्यसम् मधनादित्यर्थः। न च प्रतियोग्यारोप एव नियामकः अभावसम्बन्धमन्त-रेण प्रतियोग्यारोपस्यवाभावादिति भावः। प्रतिक्रामात्रान्न साध्यसिद्धि-

<sup>(</sup>१) 'स्यादेरापि'। (२) प्रतियोगिदेशतान्यवहारस्येति द्वितीयपुस्तके पाठ:।

38

H

स

T

ि

स

सा

ति

10

a

2

3

È

आधाराधेयभावश्च मेयान्तरम् । संयोगसमवायावेव सप्तः मीप्रथमाभ्यामभिलप्यमानसम्बन्धिनौ तद्व्यहारहेत् इति चेन्न,

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ति प्रतीतिवलादाधाराधेयभावोऽपि सम्बन्धोऽधिकस्तदनभिधाः
नात् विभागव्याधात इत्याह—आधारेति । न च संयोगवैशिष्ट्याभ्याः
प्रन्यथासिद्धिस्ताभ्यामुभयत्राधारत्वमाधेयत्वं वा प्रतीयेत न तु नियतप्रतीतिः स्यादिति भावः । सिद्धान्तान्तरेणान्यथासिद्धि विवसः
न्नियताधारत्वाधेयत्वप्रतीतौ नियामकं शङ्कते—संयोगेति । सप्तः
स्यन्ते सम्बन्धिने आधारत्वप्रतीतिः प्रथमान्ते त्वाधेयत्वप्रतीतिरिः
त्यर्थः। सप्तमीप्रथमाभ्यां सम्बन्धिनौ नाभिल्ययेते, किन्तु तयोराधाराः
धयत्वे प्रत्याय्येते सेयं विचित्रा प्रतीतिराधाराध्यभावसम्बन्धमन्तरेणानुपपन्ना न हि विषयवैचित्र्यमन्तरेण प्रतीतिवैचित्र्यमित्याह—
नेति । यद्वा इहायमिति प्रतीत्या सप्तमीप्रथमयोरिभलापः क्रियते

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

द्धेत् , तत्रापि शब्दमात्रत्वाभिधानसम्भवात् । अथावाधितप्रतीति वलात्तर्सिद्धः तदा वैशिष्ट्यमपि तथेरपर्थः । आधारेति । न द्रव्यं गुण्वृत्तित्वादित्यायुक्तयुक्त्वा तस्य पदार्थान्तरेऽनन्तर्भावादित्यर्थः । न च वैशिष्ट्यं तत्र आधाराधययोरन्योन्यवैशिष्ट्यस्योभयवृत्तित्वादाधारत्वाधेयत्वयोश्चेकैकवृत्तित्वात् नापि सम्बन्धनान्यथासिद्धिः तस्याप्युभयवृत्तित्वादिति भावः । नतु सम्बन्धस्योभयाश्चितत्वेऽपि यतः सम्बध्धनः सप्तमी तत्राधारव्यवहारो यतस्तु प्रथमा तत्राधयव्यवहारः स्यादित्याह—संयोगिति । सप्तम्यर्थस्य संयोगित्वस्योभयवृत्तित्वेऽपि कुण्डे वदरमित्यत्र वदरशव्दान्न सप्तमी अनभिधानादित्यर्थः । एविमह गोत्विमित्यत्रापि समवायो न सिद्धोदुक्तरीत्यान्यथासिद्धेः । अथ श

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

रतो हेतुं पूरयति--न द्रव्यमिति। पदार्थान्तरे कलसपदार्थे(१)। सम्बन्धेन संयोगादिना। नतु सप्तम्यर्थस्य संयोगादेरुभयाश्रितत्वे सप्तमीप्रयोग ग एव किं नियामकमत आह—सप्तम्यर्थस्यति। परम्परासम्बन्धेन द्रव्याग

<sup>(</sup>१) क्लृतपदार्थान्तरे इत्यर्थ इति पाठान्तरम् ।

इहायमितित्रतीतिवैचित्र्यात् । शब्दमात्रत्वे तु सम्बन्धापलाप-प्रसङ्गात्।

साद्द्रयं च(१) गुणवृत्तित्वाच द्रव्यगुणकर्मात्मकम्। नापि सामान्यम् । ताद्धि व्यक्तिद्र्शनमात्रवेद्यं वा प्रतियोगिग्रहणवेद्यं वा ।

### **न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्**

सैव वः प्रतीतिः कथं स्याद् यद्याधाराधेयभावो न भवेदित्यर्थः।उज्जा-वेवक्षः रणमपि नार्थप्रतीत्यधीनं न वा उच्चारणात् प्रतिपाद्यस्य सप्तः भिमतार्थप्रतीतिरिति यदि तदेह तन्तुषु पर इत्याद्यपिप्रतीतिय-तिरिः लात् त्वदुपगतोऽपि सम्बन्धो न सिद्धोदित्याह—शन्दमात्रत इति । धाराः सादृद्यं च पदार्थान्तरं न विभक्तमिति पुनर्विभागव्याघातमाह— प्रमन्त- सादश्यं चेति । सादृश्यस्य पदार्थान्तरवैधस्मर्यमाह--गुणवृत्तितादिति । भव-।हि ति हि यथा राह्वस्य रूपं तथा पटस्योतिप्रतीतिवलाद्गुणवृत्तित्वम-क्रियते स्येत्यर्थः। ननु सामान्यमेव सादृइयमित्यत आह—नापीति। व्यक्तिः

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

ब्दान जुसन्धानेऽपि तत्प्रतीतेर्न सा शब्देनोपपाद्यते तर्ह्याधारत्वादाव-पि तथेत्याह--इहायमिति । प्रतीतिवैचित्रयेऽपि यदि विषयशून्यशब्दमा-गोत्वसमवेतमित्यादिप्रयोगोऽप्येवं त्रस्वीकारस्तदा शक्यत इति समवायादिरपि न सिद्धोदित्याह--शब्दमात्रले विति।

अस्ति तावदवाधितसदशवुद्धेः सादृश्यं तन्न द्रव्यादित्रयात्मकं(२) गुणसमवेतत्वादित्याह-साद्द्यमिति । अतएव न विशेषसमवायात्म-कमित्यपि द्रष्टव्यम् । व्यक्तिः सादृश्याश्रयः प्रतियोगिन इति प्रतियो-गिज्ञानस्य सादृश्यधीहेतुत्वादित्यर्थः। न सादृश्यज्ञाने प्रतियोगिज्ञानं हेतुः सामान्यरूपतया तस्य निष्प्रतियोगिकत्वात् शब्दप्रयोगात्मकत-

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृति:

देरि गुणवृत्तित्वाद्यभिचार इत्यत आह—गुणसमवेतत्वादिति । अत एवेत्यनेनापि गुणसमवेतत्वमेवानुकर्षणीयम्। यथाश्रुतमौलहेतुपराम-र्शे समवायेन व्यभिचारात्। प्रतियोगिनोऽपि व्यक्तित्वेन विकल्पास-

सप्त. चेन्न,

भेधाः १३या-

तु नि-

तीति ।

व्यं गु

ाः। न

दाधाः

तस्या-

ा यतः

यवहा-

त्वेऽपि

विमह

थ श-

वन्धेन शिप्रयो•

द्रव्या

<sup>(</sup>१) 'इयं तु गु'।

<sup>(</sup>२) विषयित्वादिना द्रव्यादेरापि गुणवृत्तित्वादाह—गुणसमवेतत्वादिति । इति दीधितिः ।

नाद्यः। प्रतियोगिनोऽनवभासे सादृश्यबुद्धरभावात्। अस्त्येव च बुद्धिर्न व्यपदेशभागिनीति चेन्न, ब्राह्मणत्वा(१)देरिप निर्वि-

इ भ

SÍ

यवे

5य

च्य

म

च

50

वो

f

3

त

7

# **न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्**

साहरयाश्रयो गवयादिः प्रतियोगी साहर्यनिरूपको गवादिः । प्रतियोगिन इति । साहर्यस्यान्वयन्यत्रिकाभ्यां प्रतियोगिनिरूपणाधीन निरूपणत्वसिद्धेरित्यर्थः । अस्येवेति । प्रतियोगिग्रहणमन्तरेणापि साहर्यं झायते न तु व्यवहियत इत्यर्थः । एवं सति ब्राह्मणत्वजातेरिप विशुद्धमातापितृजयोनित्वव्यङ्गत्वात् सविकल्पकमात्रवेद्यत्वं सिद्धान्तो न्यायलीलावतीप्रकाशः

ध्यवहारे तु तत् हेतुरित्याह--अस्येवेति । इद्मनेन सहरामिति साहर्यानुभवात्प्रतियोगिक्षानं विना तद्क्षानात् तस्य तद्धीहेतुत्वान्नः निष्प्रतियोगिकसामान्यं साहर्यम्, अन्यथा ब्राह्मण्यं (२)विद्युः द्वयोनिजत्वव्यङ्ग्रमतस्तज्क्षानं विना निर्विकल्पके तन्न भासते तज्क्षाने च सविकल्पकसामग्न्येवेत्यपि सिद्धान्तो व्याहन्येत। विद्युद्धयोनिज्ञत्वक्षानस्य ब्राह्मण्यव्यवहारमात्रहेतुतया तज्क्षानाहेतुत्वे निर्विकः

रुपकेऽपि तद्भासत इत्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वादित्याह्—ब्राह्मण्यादेरिति। न्यायलीलावतीप्रकाशवित्रतिः

क्वितित्वेद्या न तु तद्वीजन्यवित्तिवेद्या, युगपदेव शिरःपुरुषत्वयोग्रेहाः दितिमते तह्वानं विनेत्यस्य तद्विषयतां विनेत्यर्थः । तह्वानं चेत्यः स्य तद्विषयतां विनेत्यर्थः । तह्वानं चेत्यः स्य तद्विषयतां विनेत्यर्थः । तह्वानं चेत्यः स्य तद्विषयत्व इत्यर्थः । स्विकल्पकसामग्न्येवेत्यत्र पूर्वमिति शेषः । तथा च विद्युद्धमातापितृजन्यत्वस्य ब्राह्मण्यधीविषयत्वे द्युद्धनिर्विः कल्पके ब्राह्मण्यं न भासत इति सिद्धान्तः, स चैवं भज्येतेति प्रकः रणार्थः । यदि च तद्वहसामग्रीत्वेन त्वया कारणत्वं वाच्यमिति लाः घवेन तद्वहस्यव कारणत्वं प्रत्यक्षविशेषे विशेषदर्शनस्येवेति मतम्,तः दा यथाश्वत एव प्रनथः । शिरःपुरुषत्वप्रतितियौगपद्यवीस्त स्वम इति

q

<sup>(</sup>१) ब्राह्मएयोदेशित प्रकाशसम्मतः पाठः ।

<sup>(</sup>२) अविदितचरे पुंसि प्रहरावि निरिक्ष्यमाणेऽपि ब्राह्मस्यादिसन्देहात्, ब्रन्वयभ्यतिरेकाः भ्यां विशुद्धमातापितृजत्वज्ञानं हेतुः। न चैवं ब्राह्मस्यादिविशिष्टज्ञानार्थं तिर्विविकल्पकमावस्यकिमिति बाच्यम् , न्यक्तिसविल्पकस्यव तदंशे निर्विकल्पकस्यवत्तात् तावतापि सविकल्पकमावनेयत्वाक्षतेः। इति दीधितिः।

कल्पकबुद्धिवेद्यत्वापत्तेः । नान्त्यः । अवयवसामान्यानां प्रागेव ज्ञानात्सामान्यस्य च सामान्यान्तरेऽभावात् । सादृश्यव्यवहारा-भावापत्तौ मेयान्तरत्वादिति । मैवम् ।

भावत्वाधिष्ठिताः सर्वाः प्रत्येकं व्यक्तयो मताः ।

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ऽपि भज्येत तद्व्यवहारमात्रे तद्पेक्षेत्यपि वक्तुं सुकरत्वादित्यर्थः। अवयवेति। सामान्यान्येव भूगांसि गुणावयवकर्मणाम्। भिन्नप्रधानसामान्यव्यक्तं साहद्यमित्यभ्युपगमात् साहयं सामान्यं भवद्वयवगतमेव भिनः
व्यति।तद्ग्रहे च न प्रतियोगिग्रहापेक्षा व्यक्तिग्रहमात्रव्यक्षात्वात्तस्येत्यर्थः।
साहद्यस्य सामान्यत्वे वाधकान्तरमाह-सामान्यस्येति। यथागोत्वं नित्यं
तथाऽद्वत्वमपीतिप्रतीतेः सामान्येऽपि साहद्याभ्युपगमात्। न च सान्
मान्यं सामान्यवृत्तीति पदार्थान्तरमेव साहद्यमित्यर्थः। भावत्वेति।

न्यायलीलावतीप्रकाशः

व्यवहर्त्तव्यक्षाने व्यवजिहीपार्या च सत्यां व्यवहारे उन्यापेश्वा न हए-चरी, न च द्रव्यव्रहणसमकालं तत्परिमाणव्रहेऽपि तत्र दीर्घत्वहस्वत्व-व्यवहारे तथा हष्टं तयोः परिमाणान्तरत्वा प्रतियोगिक्षानव्यक्क्यत्वात् तत्काले तद्प्रहादिति भावः । अवयवेति । प्रागेव प्रतियोगिक्षानादिति-शेषः । अवयवेत्युपलक्षणं गुणकर्मसामान्यानामपि प्रतियोगिक्षानारप्रा-गेव क्षानात् न तदात्मकमित्यपि द्रष्टव्यम् । ननु साहश्यक्रपत्या तस्य क्षाने प्रतियोगिक्षानं हेतुः स्यादित्यत आह—सामान्यस्येति । यथा गोत्वं नित्यं तथाऽश्वत्विमिति जाताविष साहश्यानुभवान्न जात्यात्मकं सा-हश्यमिति भावः । भावत्वेति । अनेन भावमात्रस्यायं विभक्तविभागो न

भावः। निर्युक्तिकसिद्धान्तव्याकोपमात्रं न दूषणमत आह—व्यवहर्त्तव्येति। तथाः परिमाणान्तरतयेति। जातिविशेषविशिष्टपरिमाणात्मकतयेत्यधः।तथा च व्यवहर्त्तव्यतावच्छेद्(क)विशिष्टं व्यवहर्त्तव्यक्षानस्य व्यवहारकारण-तया व्यवहर्त्तव्यक्षान एव तदपेक्षणमिति भावः। केचित्तु अणुमहदादिभावेन परिमाणस्य चतुर्विधतया यथाश्चत एव प्रन्थार्थं इत्याहुः। तारत्वादेहत्कर्षक्रपतया जातित्वेन व्यक्तिप्रहणकाले प्रहणेऽपि तारशः

। प्रतिः धीनः

व च नेर्वि-

द्धान्तो मिति

त्वान्नः विशुः तज्ज्ञाः

योगि वेंबकः देरिति।

र्भञ्जकः र्गित्रहाः चेत्यः

शेषः । निर्विः प्रकः

न छा∘ ।म्,त∘

म इति

यतिरेकाः यकमिति

यकामात् वास्रतेः । द्रव्यादिपट्कविच्छेदमेलकेन विवर्जिताः ॥ भावत्वाधिष्ठानैकैकव्यक्तिमात्रे पड्लक्षणानां मिलितोऽ योगो व्यवच्छिद्यते न तु मिलितानामयोगः । अयोगश्चान्यत्रावः

ना धी

दौ

य

ल

म

वा

स

वैय

भ

घ

न

व

वा

वो

प्रत

च्छे

षद

भा

सि

भा

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

द्रव्यादीति भावप्रधानो निर्देशस्तेन भावव्यक्तयः षण्णां द्रव्यत्वगुणत्वा-दीनां ये विच्छेदा अत्यन्ताभावास्तेषां यो मेळकस्तेन विचर्जितः। इत्यर्थः । ननु भावसमुद्राये षड्लक्षणाभावमेळकसस्वात् तान्निषेधे बाध इत्यत उक्तं प्रत्येकं व्यक्तय इति समुद्रायस्य समुद्रायिभ्योऽन्यत्व-पक्षेऽनन्यत्वे तु प्रत्येकमिति व्यर्थम् । कारिकार्थमाह—भावत्वेति । अभावे मिळितो योऽयोगः प्रसिद्धो भावव्यक्तिषु निषिध्यते न तु मिळिता-नामिति षण्णां लक्षणानामेकत्रासस्वेन मिळनासम्भवादित्यर्थः। अन्येत्रेति । अभाव इत्यर्थः । अत्र भावव्यक्तिषु ।

न्यायलीलावतीप्रकाशः

तु पदार्थमात्रस्येत्युक्तम् । द्रव्यदिति । भावव्यक्तयः प्रत्येकं द्रव्यादिषद् लक्षणात्यन्ताभावमेलकशुन्या इत्यर्थः । मिलितोऽयोग इति । अभावे त त्प्रसिद्धिः । न त्विति । मिलितलक्षणात्मकप्रतियोग्यप्रसिद्धेरित्यर्थः । ननु भावत्वेन षडेव द्रव्यादिव्यक्तयो विवक्षितास्तद्न्या वा ? आदे सिद्धसाधनम्, न च सप्तमभावनिषेधः, अन्त्ये चाप्रसिद्धिः मेलकः श्चात्र षडभावमात्रवृत्तिधर्मः कश्चित् षडेव वा अभावाः । आदे सिद्धः साधनं न हि षडभवामात्रवृत्तिधर्मा भाववृत्तिः तादशधर्माप्रसिद्धिः श्चाप्रसिद्धाविपि(१) तस्याभावः सिद्धतु न तु मेलिकनां तावताप्रभावाः नामभावः । अथ(२) मेलकाभावो न मेलिकनामभावं विनेति मेलिकन्यायलीलवतीप्रकाशविवतीः

ब्दप्रयोगरूपव्यवहारेऽवधिक्षानापक्षेत्यिप न वाच्यं तत्रापि व्यवहर्त्तः ब्यतावच्छेदकस्य प्रवृत्तिनिमित्तीभृतस्य सजातीयसाक्षात्कारेत्याः देरवधिक्षानक्षेयत्वात् ब्यवहर्त्तव्यतावच्छेदकस्यापि ब्यवहर्त्तव्यत्वाः

दिति भावः । षट्त्वाविच्छन्नेऽत्यन्ताभावमेळकसस्वाद्वाध इत्यत आह—प्रत्येकमिति । अन्त्य इति । षडेवाभावा इति पक्ष इत्यर्थः ।

<sup>(</sup>१) बुद्धिविशेषविषयत्वं न दुर्रुभमित्यत आह—प्रसिद्धावपीति ।

<sup>(</sup>२) अथिति । परम्परासम्बन्धेन धर्मस्याभावः परम्पराघटकधर्म्यभावं विना नेत्यर्थः।

उतोऽ नामप्यभावः सिद्धिति तर्हि मेलकिनामभावानामेकैकानामभावे वि-त्रिवः धीयमाने कविद्वायः कचित्सिद्धसाधनं द्रव्यत्वाभावाभावस्य गुणा-दौ वाधितत्वात् द्रव्ये तु सिद्धसाधनात् । अन्त्ये च मेलकोपादानवै यर्थं प्रत्येकमिति च व्यर्थं न हि मिलितासु व्यक्तिषु पर्कविच्छेदमे गुणत्वा लकः पदार्थान्तरस्वीकारापातात् । अथ व्यासज्यप्रतियोगिकोऽय-ार्जित। मन्य एवाभावो घटवत्यपि घटपटौ न स्त इत्यनुभवात् , यत्र च स्वाभा-न्निषेषे वमात्रप्रतियोगिकोऽभावस्तत्रैवामावाभावस्य भावरूपत्वम्, तन्न व्या• द्भारत सज्यवृत्तिधर्मसमानाधिकरणप्रत्येकपर्यवसितप्रत्येकप्रतियोगिताका-

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

लिताः वैयर्थ्यमिति। षद्त्वाविच्छन्नमपि द्व्याद्येव तत्र च मिलितायोगासस्वादिति भावः। पदार्थान्तरेति। मिछितन्यकीनां पदार्थान्तरत्वापातादित्यर्थः।यथा घटवत्यपि घटपटोभयामावस्तथा द्रव्यत्वाद्यत्याभावादिमत्यपि पः ण्णामभावानां निषेध इति न वाधिसद्धसाधने इत्याशङ्कते—अथेति । ननु षडभावाभावसत्त्वे प्रत्येकं षड्लक्षणापत्तिरभावाभावस्य भा-वत्वादत आह--यत्र चेति(१)। अव्यासज्यवृत्तिप्रतियोगिताकस्यैवाभा-वाभावस्य भावात्मकत्विमिति भावः। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ने-नैव च सममभावस्य विरोधो न प्रतियोगिमात्रेणान्यथा विशिष्टाभा-वोऽपि न स्यादिति पूर्वपश्चितुराशयः। प्रतियोगिता स्वरूपसम्बन्धा-त्मिका प्रत्येकपर्यवसितेति प्रत्येकस्यैव विरोधित्वं प्रतियोगिताया वि-रोधित्वरूपत्वादित्यभिष्रेत्यात् --व्यासज्यवृत्तीति ।

एतावता तादृशधरमाश्रयाणां द्रव्यत्वायमावानामभावः साध्य इति पर्य्यवसितम्। तत् कि द्रव्यत्वायभावत्वेन साध्यता किं वा तादृशधम्मीवच्छित्रप्रतियोगिताकाभावत्वेन तत्र तादृशो धर्मः प्रत्येकपर्यवसितवृत्तिर्व्यासञ्यवृत्तिर्वा विवाक्षितः ? तत्रायं निरांकरोति तर्द्वाति । पश्चतावच्छेदकाव-च्छेदेन साध्यसाधनेऽशंतो बाधः सामानाधिकरण्येन तथात्वेऽशंतः सिद्धसाधनं, द्वितीये त्वप्रासीद्धः, तृतीयं पुनरवलम्ब्य वक्ष्यति—"भावत्वं वा षड्लक्षणाभावषट्काभावन्याप्यमिति ।"षट्काभावः षट्त्वावच्छित्रप्रतियोगिकाभावः । स पुनर्रातिरिच्यतां न वेत्यन्यदेततत् । व्युत्पादितं च व्यासञ्य-वत्तिधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वमनुमानदीधितौ । यहा यत्किञ्चिदेकधर्मिघटितसम्बन्धेन तद-भावो विवाक्षितः, धर्मिमसामान्यघटितसम्बन्धेन वा ? आयं निराकरोति—तहीति । द्वितीये त्वप्र-सिद्धिरिति ।-इति दीधितिः ।

(१) ननु षट्त्वावच्छित्रपतियोगिताकस्य द्रव्यत्वायभावस्यातिरिक्तत्वेऽत्यन्ताभावाभावस्य भावत्वनियमा व्याहत इत्यत आह—यत्र चेति । इत्यपि कश्चित् ।

त्यर्थः।

दिषड् गावे त यर्थः। ? आद्ये

मेलक सिद्ध-

सिद्धिः भावा • नेलाके-

वहर्त्तः रित्याः

व्यत्वा इत्यत

वर्थः ।

ोत्यर्थः।

# गतोऽत्र समारोप्य निषिध्यते भूतले चैत्रवत् । ततश्च पड्लक्ष-

# न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

गर

था

णा

णा

पि

मेव

व्य

त्वा

स

त्या

न्ग

मा

कर

₹£

वाव

दित

मारे

अन

र्भः

अभ

वृत्ति

भाव

द्वय

न्यो

वान

कर

ननु भावव्यक्तिषु प्रसिक्तरेव नास्ति कुतो निषेध इत्यत आह— समारोप्येति। आरोपरूपेव प्रसिक्तिरित्यर्थः। भूतल इति। यथागृहवर्तिः नश्चैत्रस्य भूतले प्राङ्गनादी समारोपपूर्वको निषेधप्रत्यय इत्यर्थः। शुक्ती रजतत्वमारोण्य नेदं रजतिमिति बाधावतारादनेन दृष्टान्तेन सर्व्वाभावप्रत्ययानामारोपपूर्वकत्वमुन्नेयमिति भावः। ननु कीद्द्योन प्रवकारसमिन्याहारेणायमर्थो लभ्यत इत्यत आह—ततश्चेति। पड्-

भावादेव तादृशबुद्यपपत्तौ तद्नभ्युपगमात् । अथ गुणादिषट्पदार्थभिन्ने द्रव्यत्वायोगो नास्ति कर्मादिभिन्ने गुणत्वायागो नास्तीत्ययोगव्यवच्छेदार्थः गुणादिषट्कभिन्ने द्रव्यमेदो नास्तीत्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थः। तन्न गुणादिषट्कपदार्थभिन्नत्वेन यदि द्रव्यमेव विवक्षितं
तदा सिद्धसाधनम्, अन्यस्य चाप्रसिद्धिरित्यधिकरणविकल्पग्रासात्
गुणाद्यभावपञ्चकसाहित्यं द्रव्यादन्यत्र नास्ति तस्य द्रव्य एव प्रसिद्धः। यद्वा गुणाद्यभावपञ्चकं द्रव्यत्वव्याप्यमित्यपि न, तत्रापि हि
द्रव्यादन्यद्यदि गुणाद्येव विवक्षितं तदा सिद्धसाधनं अन्यच्चेत्तदा
सिद्धसिद्धिव्याघातः। अत्राद्धः । भाववृत्त्यत्यन्ताभावपञ्चकसाहित्यं
न पङ्लक्षणावाच्छन्नम् , यद्वा भाववृत्त्यगुणाद्यभावपञ्चकसाहित्यं
न द्रव्यत्वाभावस्य, द्रव्यत्वं वा भाववृत्त्यभावपञ्चकद्यापकम् , भाववत्वं वा षड्लक्षणाभावव्याप्यमित्यवधारणार्थः। समारोप्येति। न चान्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

म्लोक्तायोगान्ययोगव्यवच्छेदौ संसर्गाभावान्योन्याभावकपव्यः वच्छेद्यभेदेन कथंचिदुपपादयति—अथेति । अभावमादाय षट्त्वं वोष्ट्यम् । गुणाद्यभावेति । गुणाद्यन्योन्याभावत्यर्थः (१) । अन्यथा समवाये तद्रयन्ताभावपञ्चकसत्त्वाद्वाधापत्तेरित्यवधेयम् । अन्यत्रेत्यभाव इति शेषः । यद्वेति । भावत्वसामानाधिकरण्याच्छित्रं गुणाद्यन्योन्योभावः पञ्चकमित्यर्थः । द्रव्यत्वव्याप्यत्वं द्रव्यान्यावृत्तित्विमित्यग्रिमदोषोऽत्रः पि छगतीति ध्येयम् । भाववृत्तीति । धर्मिपक्षतायां पक्षाविकल्पभयेनातुः

<sup>(</sup>१) गुणादिपदं वा गुणत्वादिपरम् ।

# न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

गतधम्मेपस्ता । पड्ळक्षणावच्छेद्यं च पड्ळक्षणत्वावच्छेद्यत्वमन्य-था पड्लक्षणानामेव प्रतियोगितयाऽसङ्गत्यापत्तेः। अभावे षड्लक्ष-णाभाव इत्यनुभवाद्वाध इत्यत उक्तं भाववृत्तीति । तच्चाभावविशेषः णम्। न च पट्रवाचाच्छिन्नात्यन्ताभावा द्रव्येऽपिवर्त्तत एव एकसत्त्वेऽ-पि द्वयमिह नास्तीतिप्रतीतेस्तथा च वाध इति वाच्यम्, तस्य पूर्व-मेव दूषितत्वातः । न चेवं भाववृत्तीति व्यर्थे सप्तममावानिपेधश्च पः द्वस्य प्रतियोगितानवच्छेद्कत्वादिति वाच्यम् प्रतियोगितापरं न व्यासज्यवृत्तिरिति घटशुन्ये द्वित्वाविच्छन्नविरहवत् पट्शून्ये पट् त्वाविञ्छन्नाभावाविरोधात्। अत प्वाधिकरणभेदेनाभावभेदाभावात्। स एवाभावोऽभावेऽपीति भाववृत्तिपदोपादानेऽपि दोषतादवस्थ्यमिः त्यपास्तम् । भावेऽन्यतरप्रतियोगिसत्त्वेन तदनभ्युपगमात् । नन्काः तुगतधर्मस्यापि भावघटितत्वाद्विकल्पस्तदवस्थः, न च भावत्वसः माधिकरणाभावप्रतियोगित्वं धर्मीति वाच्यम्, भावत्वसामानाधिः करण्यं हि भावत्वाधिकरणाधिकरणत्वमिति विकल्पग्रासतादवः स्थ्यात् । मैवम् । व्यक्तिघटितत्वेऽपि सामान्येन रूपेण तत्प्रवेशे दो-षाभावात्। अन्यथा कर्नुजन्यत्वानुमानेऽपि प्रसिद्धाप्रसिद्धकर्नुघः टितत्वाविकल्पेन साध्यस्य(१) वाधाप्रसिद्धान्यतरापत्तः। एवं च मूल-माप सम्यगेव पक्षतावच्छेदकोभयसिद्धत्वे पक्षविकल्पस्यादोपत्वात् अन्यथा साध्यतदभाववत् पक्षविकल्पस्यापत्तेरिति । व्यासज्यवृत्तिधः में: कापि प्रतियोगितावच्छेदको न भवतीतिमते लक्षणान्तरमाह—यद्वेति। अभावपदमन्योन्याभावपरम् । यद्यपि भाववृत्त्यभावपञ्चकस्यैवाभाव-वृत्तितया तत्सामानाधिकरण्यं द्रव्यत्वाभावे अस्त्येवाधिकरणभेदेना-भावभेदाभावात् तथापि भावरूपाधिकरणावच्छेदेनाभावपञ्चकसाहित्यं द्रव्यत्वाभावे निषेध्यमिति भावः। द्रव्यत्वं वेति।भाववृत्तित्वावाच्छन्नगुणाद्य-न्योन्याभावपञ्चकव्यापकामित्यर्थः(२)। भावत्वं वेति । ननु पण्णामभा-वानां षडेव वाऽभावा व्यापकतया विवक्षिताः षट्त्वाविच्छन्नप्रतियोगि-क एक एव वाऽभावस्तथा। नाद्यः । द्रव्यादौ गुणाद्यभावाभावा(३)

क्ष-

र्ते:

वेः ।

तेन

शेन

ग्रड्∙

ાર્થ-

त्यः

व्य-

व्रतं

गत्

प्र-

हि

दा

त्वं

त्यं

व

ग:

यः

गे

ाये

ति

**a**·

नु∙

<sup>(</sup>१) साध्ये तस्येति पाठान्तरम् ।

<sup>(</sup>२) द्रव्यत्वत्वं न तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेदकमिति वार्थः।

<sup>(</sup>३) गुणत्वायभावाभावेति पाठान्तरम् ।

# णवदेव भावजातीयं मेयं(१) वाच्यमेवेतिवत् अयोगव्यवच्छेदस्य

पट गा

त्वं

न्तर ऽर्ग

द

गर ना

त्रा क

च

येन

नर् या

स

ति तां

> न चेत

प्रम

वा

₹2

तः

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

लक्षणवत्त्वं षोढा लक्षणवत्त्वमेको धर्मः स च प्रत्येकलक्षणवत्त्वेनेव पण्णां भावानां नवानां गुणवत्त्वमिव प्रत्येकगुणवत्त्वया तद्योगश्चाः भावे प्रसिद्ध इह भावजातीये व्यविच्छिद्यत इत्यर्थः। ननु विशेषस्य भावजातीयस्याव्यभिचारे पड्लक्षणवत्त्वस्य कथं विशेषणत्वम् १ न चेद्विशेषणत्वं तदा तत्सङ्गतत्या एवकारस्य कथमथोगव्यवच्छेदः कत्वम् १ विशेष्यं व्यभिचारि चेत् तदा सप्तेव भावा इत्यतोऽनुक्षं दृष्टान्तमाह—प्रमेयं वाच्यमेवेतिविदिति। उपरञ्जकत्वेऽिप न दोष इत्यर्थः। तथापि दृष्टान्ते कथं अयोगस्याप्रसिद्धस्य व्यवच्छेद इति चेन्न विशेष्यतावच्छेदकधर्मस्य विशेषणतावच्छेदकधर्मस्य प्रवकारार्थत्वात् दार्षान्तिकेऽिप तथात्वात् अयोगव्यवच्छेदार्थकः न्यायलीलावतीप्रकाशः

रोपस्य हेतुत्वे मानाभावः, इदिमदं न नेदिमहित्यनुभवस्यैव मान् त्वात् । यद्वा आरोपितरजतत्वायामेव शुक्रौ नेदं रजतिमिति रजतत्वाः भावः प्रतीयते नान्यत्रेत्यन्वयव्यतिरेकयोस्तत्त्वात् । ततश्चेति । भावाः भावभेदात् पदार्थविभाग आर्थः भावविभागः शाब्दः । तथा चाभावे षड्लक्षणाभावः प्रसिद्धो भावेषु निषिध्यते इति नाप्रसिद्धिः। प्रमेयिमिति। न्यायलीलावतीप्रकाशविवतिः

सत्त्वेन व्यभिचारात्। नान्त्यः। व्यासज्यवृत्तिप्रतियोगिताकाभावाः
नभ्युपगमादिति चेत्, न । षड्ळक्षणाभावषट्किनष्टाध्येयत्विनिकृषिः
ताधारत्वाभावव्याप्यं भावत्विमित्यर्थात् । द्रव्येऽभावपञ्चकसत्त्वेऽपि
तदाधयता न षट्त्वेनाविक्छियते अतिरिक्तवृत्तित्वात् षट्त्वस्य।
अभावे तु तदाधयता षट्त्वेनैव व्यासज्यवृश्तिधम्मस्य अभावप्रतिः
योगितानवच्छेद्कत्वेऽपि आध्यतावच्छेद्कत्वाविरोधात् । व्यासः
ज्या(२)वृत्तिप्रतियोगिताकाभाववादिमतेनैवेदामित्येके । इदिमदं नेति।
इतरसामग्रीतौरुयेऽपि कदाचिद्धटान्योन्याभावस्य कदाचिद्धटत्वात्यः
नताभावस्य प्रतीतरभदेन घटारोपस्य संसर्गेण घटत्वारोपस्य च
कारणत्विमत्यर्थः। यद्वेति। यद्यपीदं न सर्वत्रानुभविसद्धं तथापि कः

<sup>(</sup>१) प्रमेयामिति प्रकाशादिधृतः पाठः । (२) ब्यासच्यवृत्तीति द्वितीयपुस्तके पाठः ।

पदार्थान्तरे भावत्वं नास्तीत्यन्ययोगव्यवच्छेदस्य वा विभाग्यार्थत्वात् ।

वेनैव श्चा

षस्य

? न

छेद.

नुरूपं

र्थः।

वेशे-

वात्र

र्धक.

मान

त्वाः

ावा

भावे

मिति।

॥वा∙ इपि•

त्रडिप

ह्य।

यति ।

ास-

ति ।

ात्य-

**面** 

अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिपिद्धस्य न्यायदर्शने

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

त्वं च समभिज्याहारवलप्रतीयमानमाद्येति विवक्षितत्वात् । पदार्था-न्तर इति । षड्लक्षणचदेव भावजातीयं नान्यदित्यन्ययोगव्यवच्छेदो॰ ऽपि सम्भवतीत्यर्थः। ननु भावजातीयत्वेन पण्णामेवाभिधाने सि-द्धसाधनमन्यथा चाप्रसिद्धिरेवेति चेन्न गुणवदेव द्रव्यमित्याद्ययो-गव्यवच्छेदस्यापि एवमप्यनुपपन्नत्वप्रसङ्गात्। द्रव्यत्वनियतसामा-नाधिकरण्यबोधनमेवायोगव्यवच्छेद इति चेत् तुल्यं प्रकृतेऽपि। इदम-त्राकृतम्--पदार्थो द्विविधो भावोऽभावश्च । पोढ्। द्रव्यादिरिति विभ-क्तविभागे भावत्वं षड्लक्षणवत्त्वानधिकरणानधिकरणत्वम्। भावत्वं च सत्तासम्बन्धित्वं सत्तासंम्बन्धश्च समवायेन त्रयाणामेकार्थसमवाः येन सामान्यविशेषयोः स्वरूपसम्बन्धेन सत्तासमवाययोरविशिष्टः। ननु विभक्तविभागश्चेद्यं तदाऽभावविभागो न शूयते इति तं समर्थ-यति—अभावस्येति। 'तेषु न लक्षितलक्षणात्वा' दित्यादिस्त्रे न्यायदर्शने समानतन्त्रेऽभावस्य व्युत्पादितत्वादत्र च तद्प्रतिषेधात् परमतम-प्रतिषिद्धमनुमतमितिन्यायेन सूत्रकृतस्तत्राभ्युपगमोन्नयनात् । न्याये-ति। यथा गोतमेन मनस इन्द्रियत्वं नोक्तमप्रतिषेधादभ्युगतं चेत्यर्थः। तर्हि अप्रतिषेघादन्यत्राभ्युपगमोऽस्तु किं पदार्थान्तरव्युत्पादनेनेति न राङ्कनीयम्, द्रव्यादिपदार्थानामुद्देशलक्षणपरीक्षारूपं शाब्द(स्त्र?)मे-वेदं पृथक् न स्यात् , तथा च तत्त्वज्ञानार्धताभङ्गो निःश्रेयसहेतुताप्यस्य

न्यायलीलावतीप्रकाशः

प्रमेयत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि न वाच्यत्विमित्यर्थः । वाच्यत्वयोगस्याप्रसिद्धेः । पदार्थान्तरे अभाव इत्यर्थः । नतु चाभावन् स्य सूत्रकारेणाविभजनाद्प्रामाणिकत्वमेव तस्यानुमीयते (१)तत्कर्थं तत्रायोगप्रसिद्धिरित्यत आह—अभावस्य चेति । न त्वेवं द्रव्यादीना-मप्यनिभ्धानं प्राप्तम्, तेषामिष समानतन्त्रेऽभिधानादित्यत आह—

<sup>(</sup>१) तदनुमतामित्युत्रीयते इति पाठान्तरम् ।

मानसेन्द्रियतासिद्धिवदत्राप्यविरोधात् अभ्युपगमसिद्धान्तसि-द्धत्वात् ।

सः

अथ तन

दश

सर

सा

मत

स्य

व

तें।

द्य

f

बा

के

त्वे

राकृ

न्या

न्या

जग सार

ना

नीलं रूपमिति प्रतीतिश्च तमोविषयिणी यद्यपि अप-सारितवाधा तदा (१)रूपमेव तमो, न द्रव्यादिवैधर्म्यम् । अथ

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

भज्येत, न हि परमताभ्युपगममात्रेणैव तिन्नर्वहेत् । अभ्युपगमेति । सर्व-तन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसिद्धान्तानां मध्येऽभ्युपगमसिद्धान्त-स्यापि समानतन्त्रोक्तत्वादित्यर्थः ।

तमसः पदार्थान्तरत्वं निरस्यति—नीलं ह्यमिति । नीलं ह्रपं तम इतिप्रतीतिनीलह्रपं तम इति वा। आद्यमाह—नीलमिति। द्वितीयमाह— न्यायलीलवतीप्रकाशः

अभ्युपगमेति । द्रव्य।दिविभागाकरणे पृथक्शास्त्रत्वानुपपात्तः। न च तत्तदनभ्युपगतपदार्थनिषेधप्रणयनेन तदुपपत्तिः करुपनागौर-वापत्तेः। विनिगमकं चभावनिरूपणाधीननिरूपणत्वमवसेयमित्यर्थः।

तमसो भावान्तरत्वं दूषयति — नीलिमिति। तदारोप एवेति। तथा च न ततो विषयसिद्धिरवाधितवुद्धेरेव तिसद्धेरित्यर्थः। स्वप्नावभाः

# न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

चिद्दन्वयव्येतिरकाभ्यां वाधकं विना सामान्यतः कारणत्वकरुपनेऽन्यत्राः प्याहार्यारोपकरुपनमिति भावः। वस्तुतः प्रतियोग्यारोपस्यानुगतः स्याभावप्रमां प्रति गुणत्वेन हेतुत्वेन यद्धिशेषयोरितिन्यायात्सामान्य-हतुतेति करुपनिति विशेषनिषेधो लघुः विशेषनिषेधेन च शेषविधिः गुरुनिषधप्रतिपाद्नस्योभयगर्भत्वादित्यर्थः । तद्धभाव एवाभिधी-यतां शास्त्र भावस्यैव चाभ्युपगमसिद्धान्तत्वमस्त्वित्यत आह—विनिम्य कं वेति। तत्रापि लाधवमेव विनिगमकमिति भावः। मुलोक्तयुक्त्या तमस आलोकाभावत्वासिद्धावपि भावान्तरत्विषधः सिद्ध्यत्येवत्या-शयेनाह—तमसो भावान्तरत्विमिति। ननु चलतीतिवुद्धिरेव भावत्वसाधि-

<sup>(</sup>१) नीलमित्यधिकः पाठः कएठाभरणसम्मतः प्रतीयते ।

सम्भवद्वाधा तदा आरोप एव, स्वमावभातनीलिमवत् । अथ रू-पाश्रयत्वबुद्धिस्तमिस तदा वाधावाधाभ्यां न पदार्थान्तरत्वम् । क्षणावच्छेदकश्चोपाधिरन्त्यशब्द एव । स चोपान्त्यशब्दना-

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

अथ इति । वाधावाधाभ्यां प्रकारान्तराभावादित्यर्थः । न चावाधि तनीलक्ष्वरवप्रतीत्या जलाद्यष्टकभेदिसद्धौ निर्गन्धत्वेन पृथिवीभेदाद् द्रामं द्रव्यभिद्मिति वाच्यम्, इदानीं पदार्थान्तरत्वमात्रस्यैव निरस्तियत्वेनाभिमतत्वात् द्रव्यत्वेऽपि प्रकृतविभागव्याघाताभावात् साधियप्यते चाभावत्वमस्येति भावः।

क्षणावच्छेदकोपाधिना प्रसक्तं पदार्थातिरेकं परिहर्त्तुमेकदेशिः मतमुपन्यस्यति—क्षणित। शब्दाजनकत्वं शब्दस्यान्त्यत्वम्। नजु कथमः स्य क्षणावच्छेदकत्वमत आह-न्सचेति। चो हेतौ नाशसामग्रीसमवहित-स्यैव तस्योत्पादात् क्षणमात्रस्थायित्वं तस्येत्यर्थः। उत्पादकसामग्रथे व यदि विनाशिका तदाऽन्त्यशब्दोत्पादनाशयोर्योगपद्यमापद्यमित्या-

न्यायलीलावतीप्रकाशः

तेति नीलभ्रममात्रोपलक्षणम् । तदा वाधित । नीलक्षपवत्प्रतीतिर्य-द्यवाधिता तदा पृथिव्येव तमः, अथ वाधिता तदा न तता विषयः सिद्धिः । न च ततोऽन्यत्तस्य भावत्वसाधकमस्तीत्यर्थः । वस्तुतस्तत्र वाधकमेव वक्ष्यत इति भावः ।

अन्त्य इति । शब्दाजनक इत्यर्थः । स चेति । चो हेतौ ।

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

केत्यत आह—-वस्तुत इति । तथा चालोकाभाव एव तम (१)इति भावः । महाप्रलयानङ्गीकर्नृमते अन्त्यशब्दाप्रसिद्धेराह—-शब्दाजनक इति ।

(१) " न चैवमस्माभिरभ्युपगम्यते तमःशब्द निर्विषय इति । तमःशब्दस्य सविषय-त्वे सूत्रव्याघातः । द्रव्यगुणकर्म्मानिष्यत्तिवैधम्म्याद् माभावस्तम इति । न सूत्रार्थापरिज्ञानात् नि-राकृततेजःसम्बन्धीनि द्रव्यगुणकर्माणि तमःशब्देनाभिधीयन्ते तस्मात्र सूत्रव्याघातः ।"—इति न्यायवार्तिककाराः ।

"तस्माद् रूपविशेषोऽयमन्यन्तं तेजोऽभावे सर्वतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते ।" — इति

न्यायकन्दलीकृतः ।
"अन्धकारस्तु तेजोविशेषसामान्याभावः ।"—इति सामान्यलक्षणायां दीधितिकाराः । अत्र
जगदीशः—"तेजोविशेषति । महाप्रभात्वाविच्छित्राभाव इत्यर्थः । उद्भूतानमिभूतरूपवन्महातेजःसामान्याभावस्तु नार्थः, अनुद्भूतत्वाभावाद्यात्मकस्योद्भूतत्वादेरतीन्द्रियतया तद्घटितधम्मीविच्छजाभावस्यायोग्यत्वेन प्रत्यक्षायोगात् ।"

ास-

अप-अथ

सर्व-गन्त-

तम ह—

। न गौरः र्थाः।

च न

न्यत्रा<sup>,</sup> (गत•

ान्य-वेधि-

ाधी-

ानिमग स्त्र**ा** 

त्या-ाधि-

त्रि

इत

त्य

হা

उर

दि

इत

क्ष न्द

म

न

श्यः। न च तस्यैवोत्पादनाशहेतुत्वे युगपद्विनाशोत्पादमसङ्गः, अन्त शब्दसहकृतस्यैव तस्य नाशहेतुत्वात् । एतेन प्रध्वंसाहेतुकत्वमपा स्तम् । अत्र च टीका—'यथान्त्य उपान्त्येन'इति कार्यकारण विरोधिव्याख्यानावसरे इत्येके । तन्न । एवं सति श्रानादिषु द्वि

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

शङ्कयाह—न चेति । विनाशसामग्न्यां प्रतियोगिनोऽन्स्यशब्दस्यााि
प्रवेशात् तद्विलम्बात् क्षणमात्रं विलम्ब इति न योगपद्यप्तित्याह—
अन्त्येति । ननु क्षणिकस्यैव भावी विनाश इति किन्तस्य कारणान्तरा
पेक्षया तथा चाहेतुक पव तद्विनाशोऽस्त्वित्यत आह—एतेनेति । प्रष्वं
सस्याहेतुकत्वमपास्तमित्यर्थः । नाशहेतोरुपान्त्यशब्दस्य प्रतियोगि
नश्च प्रामाणिकत्वादिति भावः । एकदेशी स्वोक्ते "गुणाकरणावली"
कारसम्मतिं दर्शयति—अत्रचेति । 'टीका' किरणावली । ननु तत्र नेतृ क्षित्यत आह—कार्येति । कार्यस्य कारणं विरोधीति पाकजप्रक्रियाया
मेक प्रवाग्निसंयोगो कपादिकमुत्पाद्यिष्यति नाशियण्यति चेति द
र्शयता यथा अन्त्य उपान्त्येनेति द्शितमित्यर्थः । एवमिति । अन्त्यशब्द आकाशवृत्तिक्षानादिकं नाविच्छन्यादित्यर्थः । ननु व्यधिकरणोऽपि
न्यायलीलावतीप्रकाशः

तथा च नाशकसमबिहतस्यैव तस्योत्पादादुत्पत्यव्यविहिते। रक्षण एव नाशास्रानेकक्षणावस्थियत्विमत्यर्थः । अन्त्यशब्दिति । ध्वंसे प्रतियोगिनो हेतुत्वादिति भावः । एतेनान्त्यशब्द्धित् । ध्वंसे प्रतियोगिनो हेतुत्वादिति भावः । एतेनान्त्यशब्दसिहतोपान्त्यः शब्दनाशकत्वेन । प्रध्वंसाहेतुकत्विमिति । प्रध्वंसस्य अहेतुकत्वं प्रति योग्यतिरिक्तकारणानपेक्षत्वमर्थः । अपास्तिमिति । उपान्त्यापेक्षणाः दिति । 'टीका' गुणिकरणावळी । तत्र पाकजप्रक्रियायामेकस्योत्पादकः त्वनाशकत्वे यथोपान्त्यस्यान्त्ये इत्युक्तम् । किचित्कार्यकारणाविरोधीति पाठः । तत्राविरोधिनं दर्शयित्वा तद्विरुद्धत्वेन कार्यकारणविरोधीऽपि दर्शित इत्यवसरार्थः । एवं सतीति । अन्त्यशब्दाप्रतिसन्धानेऽपि(१) क्षणः व्यवहारादन्य प्वायमुपाधिर्वाच्य इत्यर्थः । ननु तत्रापि नोपाधेरः

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः एतेनेति। हेतुद्वयसुचनायोभयोपादानम् ,दार्छान्तिकाभावे दृष्टान्तानुप

<sup>(</sup>१) तदपतिसन्धानेऽपीति दीधित्यनुसारी पाठः।

अन्त

पु दि

याह-

न्तरा । प्रध्व

तयोगि

विली"

नैतद

तयाया

ात द

यशब्द

णोरिष

वहितो

पान्त्य

पेक्षणा

पादक

ोधीति

धोऽपि ) क्षण

पाधेर

तानुष

प्रति

देति

त्रिक्षणावस्थायित्वव्यवहारो न स्यात् । देशान्तरोदीरितान्त्यशः ब्दोपाधिकोऽसाविति चेन्न, उपाधेरनिश्चयेनान्यत्र निश्चयेन व्य-नमपा वहारानुपपत्तेः । अवष्टव्यदेशविभागाभावोपहितः सूर्यपरिस्पन्द नारण इत्यन्ये। स्पन्दस्य स्वरूपाभेदेऽपि विभागाभावाविभागतत्पूर्वसंयो-गनाशोत्तरसंयोगात्मकोपाधिचतुष्कान्यतमः क्षणव्यवहारहेतुरि-त्यपरे। तथा च टीका-'निमेषस्य चतुर्थो भागः क्षण' इति। तन्न। स्यार्ग

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

शब्दः कालद्वाराऽवच्छेत्स्यतीत्याह—देशान्तरेति । उपाधिनिश्चयाधीन उपहितप्रत्ययस्तद्नि अयेन कथं तत् स्यात् तिम्न अयश्च न प्रत्यक्षा दिनेत्धाह—उपाधिरिति । मतान्तरमाह—अवष्टविति । विभागाभावोऽत्र विभागप्रागभाव उक्त इति स्फोरणार्थमवष्टन्धेति। अवष्टन्धः संयुक्त इत्यर्थः । स्वजन्यविभागप्रागभावावि च्छिन्नः सूर्यपरिष्पन्दः कालमव-चिछुद्य ज्ञानादौ क्षणिकत्वब्यवहारं करोतीत्यर्थः । अवान्तरप्रस्रये क्षणगणनास्ति न तु सूर्यपरिष्पन्द इत्यनुरायेन मतान्तरमाह—स्प-न्दस्येति । स्वजनयविभागप्रागभावाच्छित्रः स्पन्दः स्वनाइयसंयोगस-मवहितो विभाग उत्तरसंयोगप्रागभावसहितः पूर्वसंयोगनाराः स्व-नाइयकम्मेसहित उत्तरसंयोग इति चत्वार उपाधय इत्यर्थः। प्रलये न्यायलालीवतीप्रकाशः

भाव इत्याह--देशान्तरेति। स्वरूपसन्नेवोपाधिर्न क्षणव्यवद्वारहेतुः किन्तु तिश्चियः स नास्त्येवेत्याह्—उपाधिरिति । अवष्टब्धेति । अवष्टब्धः संयुक्तो देशस्तस्य विभागाभावः। अवपृञ्धग्रहणात् न प्रागभावरूपस्तदुपहितः। तथा च स्वजन्यविभागप्रागभावविशिष्टः (१) स्पन्दः क्षणोपाधिस्त-स्यैकक्षणमात्रस्थायित्वादित्यर्थः । न चैवं विभागोत्पत्तौ तन्नाशात् क्षणव्यवहारों न स्यात् प्रलयकाले च रवेरभावादतो मतान्तर-माह—स्पन्दस्येति । संयोगनाश इत्यत्रोत्तरदेशसंयोगप्रागभावसहित न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

पत्तौ यथेत्ययुक्तमतस्तदुपदर्शयति —तत्र पाकजेति । अवष्टव्येति । अनेन

<sup>(</sup>१) स्वजन्येति । विभागस्याच्याष्यवृत्तित्वात् । आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्दिविभागजनकस्य कर्मणोऽवयवान्तरनाज्ञाद् विभागनाज्ञेऽध्यनुवृत्तेश्चोत्तं प्रागभाविति । इति दीधितिः ।

त(अ?)त्राभावस्वरूपं वोपाधिः, कर्मस्वरूपं वा, तयोः संवन्धो वा। नाद्यौ। तयोरनेककाळव्यापित्वात्। नान्त्यः (न वृतीयः १)। तस्या

ने

T त से

धि

च

ग्य

मा

र्ध

धः

र्पा

ली

स

व्य च्य

न्त

का

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

चाणुकम्मेण एव उपाधित्वादिति भावः।

[स्पन्दस्येति। संयोगनाश इत्यत्र उत्तरदेशसंयोगप्रागभावसहित इति रोषः। कर्मणः स्वजन्याविभागप्रागभावसहितस्य, विभागस्य स्व नाश्यसंयोगसहितस्य, संयोगनाशस्य च उत्तरदेशसंयोगप्रागभाववत कर्मणश्च स्वजन्योत्तरसंयोगसहितस्य क्षणावच्छेदकोपाधित्वम्, न ह्यक्तर्योद्धयोः पर्वापरकालताधीसम्बन्ध इत्यर्थः, प्रलये चाणुकम्मे णस्तथाभाव इति भावः । निमेषोऽक्षिपक्ष्मस्पन्द एकः । अभा वस्वरूपमिति । विभागप्रागभावस्वरूपम् । उपलक्षणं चैतत् पृ व्वंसंयोगनाशादयोऽपि त्रयो द्रष्टव्याः । न तृतीय इति । तृतीयपक्षस्याः पि पूर्वदोषेणव दुष्टत्वे पृथक् दोषाभिधानं तदुभयस्वरू पस्थैर्याधानमेव तदुभयसम्बन्धस्यापि स्थैर्यमिति कृत्वा। नतु वर तदुभयस्वरूपाद्न्य एव तदुभयसम्बन्धः क्षणमात्रस्थायी कश्चित् धि

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

इति शेषः। कर्मणः स्वजन्यविभागप्रागभावसहितस्य विभागस्य स्वनाश्यसंयोगसाहितस्य संयोगनाशस्य चोत्तरसंयोगप्रागमा ववतः, कर्मणः स्वजन्योत्तरसंयोगसहितस्य क्षणावच्छेदकोपा धित्वं न ह्यक्तयोईयोईयोः पूर्वापरकालमावी सम्बन्ध इत्वर्थः । प्रलये चाणुकर्मणस्तथाभाव इति भावः। दूषयति - अत्रेति । तस्येति । स्वरूपमेव तयोः सम्बन्धस्तचानेकक्षणवृत्त्येवेत्यर्थः।

# न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

दि स्वनाश्यसंयोगसमानकालत्वं विभागाभावस्य सूचितमिति स प्रागमाव एव पर्यवस्यतीति भावः। अन्यविभागप्रागभावोपधानमन्यः दापीति विशेषयति—स्वजन्येति। संयोगनाश इत्युपलक्षणम् , विभागः स्वनाइयसंयोगसहित इत्यपि द्रष्टव्यम्।

नेककालच्यापित्वे क्षणच्यवहारविरोधात् । एकक्षणावस्थायित्वे च क्षणिकत्वापत्तेः । समानाधिकरणौ सूर्यसंयोगविभागावित्यन्ये । तन्न, एतद्र्पद्वयं वा क्षणोपाधिरनयोः सम्बन्धो(१) वा एतेषां मेलको वा । नाद्यौ । तयोरनेककालव्यापित्वात् । न तृतीयः ।

वा।

स्या

त्रहित

य स्व

विवत

म्, न (कर्म

अभा

1 9

अस्या

ा**स्वरू** 

ागस्य

ागभा

कोपा

वर्थः

स्येति ।

ाति स

वेभागः

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

आह-एकक्षणस्थायित्व इति । न चापाद्याविशेषः स्वाः स्यादित्यत धिकरणक्षणोत्तरानुत्तरत्वांवशिष्टस्वाधिकरणक्षणाव्यवहितोत्तरक्षण-वृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वेन स्वसमानकालीनकादाचित्काभावप्रतियो-ग्यसमानकालीनत्वस्यापादनात्। समानाधिकरणविति ।स्वन।इयसंयोगस-मानकाळीनो विभागः स्वनाशकविभागसमानकाळीनसंयोगो वेत्य-र्थः । एवं च नातिप्रसंगः। एतद्रुपद्र्यमिति । उक्तसंयोगविभागद्वयमित्यः र्थः । एतेषामिति । संयोगविभागसम्बन्धानामित्यर्थः । तयोरिति । स्वरूप-न्यायलीलावतीप्रकाशः

एकेति । न चात्र साध्याविशेषः स्वसमानकालीनकादाचित्कामा न् चप्रतियोग्यसमानकालीनत्वमेककालावस्थायित्वम्, क्षणिकत्वं च स्वा तश्चित् धिकरणक्षणोत्तरानुसरत्वविशिष्टस्वाधिकरणक्षणोत्तरक्षणद्वातिध्वंस· प्रतियोगित्वसित्यर्थात् । समानाधिकरणाविति । स्वनादाकसंयोगसमानकाः लीनो विसागः स्वनाराकविभागकालीनश्च संयोग इत्यर्थः। तेन नातिप्र-सङ्गः। सिद्धान्ती स्वपक्षे दोषमभ्युपेत्य पूर्व्वपक्षिणं क्षणिकपदार्थसिद्धौ न्यायलीलावतीप्रकाशाविवृतिः

स्वसमानेति । अत्रात्यन्ताभावमादायासमभववारणाय कादाचित्के त्यभावविशेषणम्। प्रतिक्षणं कस्यचिदुत्पत्तिरित्यादिसिद्धान्ताच्चे-दं नेयम् । चरमध्वंसस्तु महाप्रलयानङ्गीक।रान्नास्त्येवेति न तत्राति-व्याप्तिशङ्का, तत्स्वीकारे तु भावत्वमपि विशेषणम् । केचित्तु तदति-च्याप्तिवारणाय(२)कादाचित्काभावपदं प्रागभावपरमित्याहुः । तिच्च-न्त्यम् । चरमक्षणिकाव्याप्तेः । स्वाधिकरणेति । स्वं छक्ष्यम् । अग्रिमप्रती-कमात्रं घटादावतिव्याप्तमिति विशिष्टपर्यन्तं चरमक्षणविशेषणम् ।(३) नमन्य-

<sup>(</sup>२) 'व्यातिरिंगसाय'। (१) 'यो: समवायो' वा ।

<sup>(</sup>३) 'न तु प्रथमक्षणविशेषणिमन्याधिकः पाठो दितीयपुस्तके।

तस्यैव क्षणिकत्वस्वीकारात् । सत्यं, किं पुनः क्षण(१) सिद्धौ

मा वेद

आ

प्रम

शिर

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

द्वयसम्बन्धयोरित्यर्थः । तस्यैवेति । मेलकस्यातिरिक्तस्य क्षणिकतः स्वीकारप्रसङ्गादित्यर्थः । एकदेशिनां मते तु पूर्व्वपक्षिणोक्तानि दृष्णानि अङ्गीकृत्य सिद्धान्ती पृच्छति –सत्यं किं पुनरिति । क्षणसाधकेनै

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

क्षणद्वयावस्थायिज्ञानादावितव्याप्तिः स्वाधिकरणक्षणानुत्तरत्वमाः कार णि चासम्भव इत्युत्तरानुत्तरत्वपर्यन्तम्। न चाग्रिमस्वाधिकरणक्षणोत्तर पदवैयर्थ्य ध्वंसस्य प्राकालावृत्त्याऽर्थगत्यैव तल्लाभादिति वाच्यम् परः ध्वंसपदस्य कादाचित्काभावपरतया प्रागभावमादाय कार्यमात्राति कि ब्योप्तेरिति मिश्राः। केचित्तु ध्वंसपदं न स्वध्वंसपरं किन्तु सामान्यपर स्वय मिति(२)प्रागभावध्वंसात्मकघटादिप्रतियोगितयाध्वंसेऽतिव्याप्तिवार त्यर्थ णाय तिद्दिति वद्नित । अत्र मिश्राः । घटध्वंसे पटो नेतिप्रतीत्याः विश भावाधिकरणकाभावान्तरानभ्यपगमेन घटध्वंस एव पटाभाव इत्य गम गतम् । एवं च पटोत्पत्त्यव्यवहितोत्पन्नघटध्वंसप्रतियोगिनि पटे न व तिब्याप्तिरिति ध्वंसपदस्य स्वध्वंसपरत्वावदयकत्वे कथमुक्तातिब्य यीर् ातिसम्भवो येन विशेषणमर्थवदिति दृषणं प्रयच्छन्ति। ति नि न्त्यम् । अधिकरणान्तरस्वीकृतस्यैव पटात्यन्ताभावस्य घटध्वंसे पर नेतिप्रतीत्या विषयीकरणे कुतो घटध्वंसस्य पटात्यन्ताभावात्मक्मान त्वम् , येन स्वध्वंसपरं ध्वंसपद्मिति तस्य सामान्यपरत्वात् । यावप्रा वृत्तिपद्स्य व्यापकत्वमर्थ इति स्वकाले प्राकाले च ताविभ भावाद्सम्भववारणाय स्वाधिकरणक्षणोत्तरेति(३) । तन्न, तथा स<mark>ासम्</mark> विशिष्टपर्यन्तव्यर्थतापत्तेः। चरमक्षणिकाव्याप्तिश्चेतन्मते तदनभ्युप र्थय मादेव निरस्या । यत्तु चरमक्षण(पद?)स्य कालोपाधिमात्रवाचकत्र महाप्रलयेऽपि चरमध्वंसात्मककालोपाधिसत्त्वान्न तत्रातिव्याप्तिरि यसं मतम्, तदबोधात्। एवमपि स्वाधिकरणक्षणोत्तरत्वाप्रसिद्धेरिति



<sup>(</sup>१) 'क्षाणिकासि'।

<sup>(</sup>२) अत्र ध्वसंपदेन स्वपरसाधारणा भावाभावसाधारणा ध्वंसा विवक्षित इत्यर्थः।

<sup>(</sup>३) विशेषण मित्यधिकं द्वितीयादर्शपुस्तके ।

मानं, क्षणवेद्नम् । किं क्षणवेद्नम् । अस्तमितपूर्वापरभाववस्त-वेदनं वा क्रियावेदनं वा(१) तदुभयसंसर्गवेदनं वा । नाद्यान्त्यौ । असिद्धेः । नापरौ । तयोः स्थिरत्वात् । नानाक्षणवार्तिनो घटादय

मेद्री

कत्व

केनैः

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

प्रमाणेन तद्वचछेदक उपाधिरपि कश्चित् विषयीकर्त्तव्यः, स च पर रिगणितपदार्थ प्वान्तर्भविष्यतीति न तद्नुरोधेन पदार्थान्तरस्वी-वमारे कार इति भावः । पूर्व्यपक्ष्याह—क्षणवेदनमिति । प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाः गोत्तर **णमिति भावः । प्रत्यक्षस्यास्त्रम्वनं पृच्छति —**किमिति । अस्तमितेति । पृच्वीः च्यम् परभावः कार्य्यकारणभावः । तथा च तस्य न किञ्चित् कारणं न वा त्राति किञ्चित् कार्य्य ताइशस्य जगद्विलक्षणस्य वस्तुनो वेदनमित्यर्थः।यद्वा न्यपर स्वसमानकालीनकादाचित्काभावप्रतियोग्यसमानकालीवस्तुवेदनमि॰ प्तवार त्यर्थः । कियावेदनमिति । सूर्यादिस्पन्द्वेद्नमित्यर्थः। तत्कार्येति। क्रियाकारयौ त्या<mark>ऽ विभागस्तस्य प्रागभाववेदनमित्यर्थः । तत्संसर्गेति (२)क्रियाविभागप्रा॰</mark> इत्या गभावयोर्यः संस्कृगस्तद्वेद्निमत्यर्थः। नाद्यान्त्याविति। न जगद्विलक्षणं वस्त प्रें न वा कियया सह विभागप्रागभावस्य संसर्गः केनचिन्मानेन विष-तिच्या <mark>योक्रियते इत्यर्थः । तयेगिरिति । क्रियातज्जन्यविभागप्रागभावयोरित्यर्थः ।</mark> न्यायलीलावतीप्रकाशः

से पर वात्म<mark>द मानं पृच्छति—</mark>सत्यं किं पुनरिति । अस्तमितेति । **स्वसमानकाङीनप्रागभा**-। यावप्रतियोग्यसमानकालीनवस्तुवेदनमित्यर्थः । क्रिया स्पन्दः तत्कार्ये। त्विभागः । असिद्धेरिति । तादृशे वस्तुनि मानाभावात्प्रत्यक्षस्येन्द्रिय-ग सिसम्बन्धाधीनत्वात् उत्तरकाले विषयस्यासत्त्वात् तस्य च वर्त्तमानाः भ्युपा थेत्राहित्वात् नाष्यनुमानं व्याप्तेरासिद्धोरित्यर्थः । ननु क्षणवेदनस्य न

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

वकतर यथाश्रुते व्योमादावतिप्रसङ्गोऽत आह—स्वसमानेति । तदुभ-विशि रिति यसंसर्गस्य तदुभयरूपत्वे तयोः स्थिरत्वादित्येव दूषणमतिरिक्तवे च तुल्य एवाद्यन्तयोदींष इत्यमिप्रेत्यासिद्धि विवृणोति—तादश इति।

<sup>(</sup> १ ) तत्कार्यप्रागभाववेदनं वा तत्तसंसर्गवेदनं वेन्येवं पाठः कण्ठाभरणाादिसम्मतः ।

<sup>(</sup>२) तदुभयसंसर्गेति पाठ आदर्शम्लसम्मतः।

नि

च

न

αí

13

वृः

त्त

ह

य

q

o

इति प्रत्यक्षादेव क्षणनिरीक्षणमस्तीति चन्न, क्रमिकसंयोगविभा गाग्रुपाधित एव तत्पतीतेः। अनुमानादस्तीति चेन्न, लिङ्गा भावात्। क्षणप्रयोगात्तदनुमानमस्तीति चेन्न, निरूपिते वस्तु

# न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ण्टानुभवाधीनोऽभिलाप एव न स्यात्, तथा च प्रत्यक्षादेव क्षणवेदः कार्येण कारणमपीन्द्रियसिक्षकां युक्तप्यत इत्याह —नानेति । अ। विशिष्टानुभवः क्षमवत्संयोगिविभागव्यवच्छेदं घटस्य विषयीकरोति न तु त्वद्भिमतं क्षणं तत्काले सिक्तकपीभावात्, तदनन्तरं च विष् यस्यैवाभावात् सम्बद्धवर्त्तमानस्यैव प्रत्यक्षविषयत्वात् प्रतीतेरन्यथे पपत्या प्रत्यक्षसामण्यन्तरकल्पनस्याप्यनवकाशादित्यभिप्रायेणाह-क्षमेकेति । ननु आनुमानिकं क्षणवेदनं स्यादित्यत आह—अनुमानेति क्षणमात्रस्थायेना व्याप्तिप्रहाभावात् पक्षधम्मतात्रहाभावात् व्याप्ति पक्षधम्मतात्रहाभावात् व्याप्ति पक्षधम्मते लिक्तं पक्तते न सम्भवतीत्याह—नेति । ननु क्षणपदं कस्य चित् वाचकं पदत्वात् गवादिपदविद्यनुमानं स्यादित्याह—क्षणिति यदि पदं प्रयुज्येत तदा लिक्तं भवेत् प्रयोगश्च सक्केतग्रहाधीनो न क्षणपदार्थोपस्थिति विनात्यन्थोऽन्याश्चय इत्याह—नेति । ननु श्चव्दोऽर्थं न्यायलीलवतीप्रकाशः

लिङ्गभावेन क्षणे मानत्वं येन विषयाज्ञाने तद्द्वानात् क्षणानुमिरि स्यात् किं तु घटज्ञानवत् स्वरूपसदेव मानिमत्याह—नानेति। उत्त युक्त्या न क्षणिकस्य प्रत्यक्षत्वमिति क्रमिकाविशिष्टसंयोगादिरुपाधि तेव तद्विषय इत्याह—क्षमिकेति । लिङ्गभावादिति । व्यापकानिस् पणे व्याप्त्यज्ञानादित्यर्थः। अतिरिक्तं च वैशिष्ट्यं त्वया नाभ्युपय इति भावः । क्षणप्रयोगादिति । नयनाद्यात्मकव्यवहारस्य क्षणेऽसम्भवात् क्षणशब्दप्रयोगस्तत्र मानिमत्यर्थः। निरूपित इति । विषये निर्का

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

तथा च विषयाञ्चाने क्षणवेदनस्याञ्चानात् न लिङ्गत्विमिति भाव स्वरूपासिद्धिदेशनाभ्रमं वारयति—व्यापकेति । व्यापकस्य क्षणस्य ज्ञाने व्याप्त्यज्ञानादित्यर्थः । ननु कर्मणि विभागप्रागभावस्य यद्वैि ष्ट्यं तत्प्रतीतमेव व्यापकं भविष्यतीत्यत आह—अतिरिक्तं वेति । भी नि क्षणशब्दप्रयोगः, तस्माच तदनुमानमितीतरेतराश्रयात् । न च प्रत्यक्षानुमानयोरभावे मानान्तरावकाशः । ततो मानाभावा-न्नास्त्येव क्षणिकः क्षणः इति । किं तदा तद्वव्यपदेशवीजम् । ज्ञा-नविशेषः । कस्तस्य विषयः । कमस्त्रं(१) तज्जानित(२)विभागप्राग-

भा

ङ्गा

ι¥α·

विदः

त्रोति

विष

चथो

गह-

ानेति

व्याप्त

कस्य

अंगिति

न क्ष

ोऽर्था

भिहि

चारि

गानि र

युपेय

सम्भ नर्हा

भावः णस्य

यद्वेवि । भा

# , न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

पत्तिर्वा क्षणवेदकोऽस्तु इत्यत आह—न चेति । तन्निरासप्रमाणावष्टस्मोऽत्र मूलम् । सिद्धान्ती स्वपक्षमुपसंहरति—तत इति । क्षणिकपदार्थान्तरावच्छेद्यः क्षणः कालोपाधिविद्येषो नास्तीत्यर्थः । पृट्विपक्षी
पृच्छिति—किमिति । न हि व्यपदेशोऽप्यपहोतुं शक्य इति भावः । उत्तरं ज्ञानविशेष इति । कस्तस्येति । ज्ञाने विषय एव विशेषो न च ताहशो विषयस्त्वयाऽभ्युपगभ्यत इति भावः । उत्तरं कर्मस्वरूपमिति ।
न्यायलीलावतीप्रकाशः

ते शब्दप्रयोगरूपव्यवहारिनरूपणं ततश्च विषयसिद्धिरित्यन्योन्याश्चर्य इत्यर्थः । नास्त्येवेति । क्षणव्यवहारहेतुः क्षणिकार्थो नास्त्येवेत्यर्थः । कारणमात्रप्रदनस्यातितुच्छतयाऽसाधारणकारणं पृच्छति—िर्वं तदेति। अन्यासाधारणकारणाभावात् क्षणशब्द एव तद्गुमापक इति भावः । उत्तरं—ज्ञानिवशेष इति । क्षणव्यवहारे व्यवहर्त्तव्यज्ञानिवशेषः कारण्णित्यर्थः । विषयविशेषिनयतस्य ज्ञानस्य व्यवहाराविशेषज्ञनकत्वः मिति विषयविशेषं पृच्छति—कस्तस्येति । उत्तरं कमैति । आक्षिपति—

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

परमितिरिक्तं वैशिष्ट्यं तत्राङ्गीकियते न तु क्षणक्ष्पातिरिक्तपदार्थवाः दिना त्वयाऽपीत्यर्थः । यैरप्यङ्गीकियते तैरिप नित्यमिति न तस्य क्षाणकत्वमिति भावः । केचित्तु न व्यापकिनिक्ष्प्यं व्याप्तिवैशिष्ट्यं ब्रूमः कि त्वतिरिक्तमेव व्यापकानिक्ष्प्यं तित्त्यत आह—अतिरिक्तं वेति । अर्थो भावश्च पूर्वोक्त एवेति वदन्ति । एवं चेयं फिकिका किमितित्यनः नतरमत्र तु तिल्लखनं प्रमादा(३)दिति मिश्राणां लिखनं चिन्त्यम् । अन्त्यशब्दस्य क्षणिकस्य स्वीकारात् सामान्यनिषेधोऽयुक्त इत्यत

आह—क्षणव्यवहारहेतुरिति। पूर्वोक्ते(४)रिति शेषः।

<sup>(</sup>१) 'कर्मस्वरूपम्'। (२) तज्जन्येति कएठाभरणधृनः पाटः।

<sup>(</sup>१) कम्मस्वरूपम् । (१) पञ्चोक्तयुक्तेरिति पाठान्तरम् । (१) पूर्वोक्तयुक्तेरिति पाठान्तरम् ।

भावादिरूपश्चोपाधिः। केवलेऽपि तर्शुपाधावुपाधिमति च तद्भव्यवः हारमसङ्गः। विशिष्टमिति चेन्न। किं वैशिष्टचं, ज्ञानाविशेपस्तस्य

ह्य चि

ण

र्ना

वि

म्

भ

त

100

# न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

अतिप्रसङ्गवारणाय तस्यावच्छेदकमाह —तज्जन्येति। मिलितौ द्वी विषयौ न च तयोरन्यदा सन्वमिति नातिप्रसङ्ग इति भावः। ननु विश्वकिलताभ्यां कम्मीविभागप्रागमावाभ्यां यदि क्षणव्यवहारः स्यात् तदा तद्वस्थ एवातिप्रसङ्ग इति विश्विष्टे तदुभयविषयत्वं वाच्यं वैशिष्ट्यं चातिरिक्तं त्वया नाभ्युपगम्यत इति एकप्रन्थेन पूर्व्वप् स्वाद्याह—केवल इति। कि वैशिष्ट्यमित्यन्तेन । सिद्धान्त्याह—कानिवेष इति। विलक्षणज्ञानमेव वैशिष्ट्यं न तु पदार्थान्तरं कलप्तस्य ज्ञानस्येव विशिष्टव्यवहारार्पकत्वे सम्भवति पदार्थान्तरकल्पनाया गौरवपराहतत्वादिति भावः। एवं च ज्ञानिवेशेषं स्पन्द्विभागप्रागमावौ च विषयीकुर्व्वतज्ञानं विशिष्टव्यपदेशं करोति। स च ज्ञानिवेशेषे विशिष्टव्यवहारान्यथानुपपत्या सिद्धां जीवनयोनियत्व इव

केवलेऽपीत्यादि किं वैशिष्ट्यमित्यन्तेन । केवल उपाधौ विभागप्रागमावादिः मात्रक्षाने उपाधिमति च केवलकर्ममात्रक्षाने च सति क्षणव्यवहारप्रसङ्ग इत्यर्थः, अक्षादिपदवत् क्षणशब्दस्य नानार्थत्वापित्रश्चेति भावः । नतु विभागप्रागमावादिविशिष्टं कर्म तद्विषय इति नोको दोष इत्याः ह—विशिष्टमिति । वैशिष्टयमन्यत्र विशेषणविशेष्यसम्बन्धः, स चात्र नास्तीत्यभिप्रेत्याह—किमिति । ज्ञानविशेष इति । विज्ञातीयज्ञानिमः न्यायलीलावतीप्रकाशविवतिः

[उत्तरमित्यनन्तरं ददातीति शेषः। एवमग्रेऽपि।(१)] अक्षादिपदविति । स्वजन्यविभाग (प्राग?) भावादिळक्षणार्थभेदादिति भावः । विजातीयं ज्ञानिमति । क्षणमात्रस्थायिपदार्थाभावाद्विजातीयं ज्ञानमेव सार्वळीः किकक्षणव्यवहारहेतुरिति भावः । एतेन ज्ञानस्यापि व्यवहाराविशेः पजनकतानियामको विषयविशेष एवेति विषयविकल्पस्तदवस्थ इति परास्तम् । वैजात्यस्यैव व्यवहाराविशेषौपियि(क ?)त्वात् । ननु व्यवस्तिव्यक्षाने विषयात्मक एव विशेषो व्यवहारौपियिक इत्यत आह—

<sup>(</sup>१) [] एतन्मध्यस्थपाठो द्वितीयपुस्तके नास्ति ।

स्यथंः। तच्च स्वसामन्यधीनं कदाचिदेव तथा च विजातीयज्ञान-विशेषविषयी कर्मतज्जन्यविभागप्रागभानौ क्षणशब्दप्रयोगविषयः, क्ष-णशब्दप्रयोगरूपश्च व्यवहारो ज्ञानविशेषविषयताप्रतिसन्धायकज्ञा-निवशेषादित्युक्तं भवति। यस्तु ज्ञानं विशिष्यतेऽनेनेति ज्ञानविशेषो विषयविशेष एव तथा हि यदि विशिष्टमतिरिक्तं न स्यात् तदा स-मूहालम्बनाविशेषो विशिष्टवुद्धेः स्यात् स च विषयविशेषोऽन्योन्या-भावविशेष एव, अभावत्वेनैवाभावज्ञाने प्रतियोगिधीः कारणमिति तद्भावेऽण्यभावो भासत पवेत्युक्तम्।तन्न, वेशिष्ट्यमात्रस्यात्राप्रस्तुत-त्वेनानिर्वचनात् क्षणव्यवहारहेतुज्ञानविषयस्य तिष्ठशेषस्यैव स्वरूप-कथनात् समूहालम्बनाच्च विशिष्ट्ञानस्य विशेषः कारणकृतः कार्य-कृतः प्रकारकृतो वेति वैशिष्ट्याख्ये विशिष्ठ्ञानविषयविशेषे माना-न्यायलीलावतीप्रकाशिवश्विः

क्षणशब्दप्रयोजकरूपश्चेति । विजातीयज्ञानविषयतापन्नकर्माविभाग(प्राग?) भावयोर्व्यवहर्त्तव्यतया ज्ञानस्यापि व्यवहर्त्तव्यकोटिप्रवेशात्तद्विषय-कज्ञानादेव व्यवहार इति व्यवहर्त्तव्यज्ञाने विशेषा विषयकृतोऽस्त्ये-वेत्यर्थः। यद्यपि सम्बन्धस्थानीयं ज्ञानं नाना(१)क्षणवृत्ति तथापि सामग्रीविशेषप्रस्ततया व्यवहारविशेषार्थकीमति भावः । यदि विशि-ष्टिमिति। वैशिष्ट्यामित्यर्थः । स चेति । अतद्व्यावृश्तिरूप इत्यर्थः । नन्वेवमदः ण्डिज्ञाने दण्डिज्ञानं दण्डिज्ञाने चाद्ण्डिज्ञानमित्यन्योन्याश्रय इत्यत आह-अभावत्वेनैवेति । वैशिष्ट्येति । तथा चार्थान्तरामिति भावः । यद्यपि सामान्यनिर्वचनमपि विशेषपरमेवेति नार्थान्तरं तथाप्यभावप्रत्यक्षमात्रं प्रत्येव प्रतियोगिधीः कारणमिति तद्भावे तन्न भासेत(२)किं च तदा-दायापि समृहालम्बनसम्भवान्न तद्भेद्कतया तिसाद्धिः। सिद्धौ वा तस्यान्यान्याभावात्मकस्य नित्यतयां न क्षणव्यवहारहेतुत्वम्, अन्यथा कोऽपराधः कर्मविभागप्रागभावादीनामित्यत्र तात्पर्यम्। कथं तर्हि समूहालम्बनविशिष्टज्ञानयोर्भेद इत्यत आह —समूहालम्बनाचेति। कारणं विशेषज्ञानं कार्यमतद्व्यावृत्तिवोधः। एतदुभयमपि कार्यतावच्छेद्(३) काधीनिमत्यरुचेराह—प्रकारकृत इति । विशिष्टज्ञाने दण्डः प्रकारः समूहा

च्यव

तस्य

ी है।

। नन्

स्यात्

वाच्यं

रूव्वंप

—ज्ञान∙

य ज्ञाः

नाया

प्राग-

ञ्चान-

इव

वादि-

ारप्र-

ावः ।

इत्या-

चात्र

निम:

देति।

नातीयं

र्वलौ:

वेशे:

इति

व्यव-

ह—

<sup>(</sup>१) 'नान्त्य'

<sup>(</sup>२) 'भासते'।

<sup>(</sup> ३ ) 'ककारणतावच्छेदके'ति द्वितीयादर्शपुस्तकेऽधिकः पाठः ।

चान्यदाभावान्त व्यवहारः । तदभावश्च तत्सामग्रीविरहात् ।
रवेः स्पन्दः क्षणस्तस्य नानाक्षणविशिष्टता ।
क्रिमनानाविधोपाधिसम्बन्धः परिकीर्त्यते ॥

## न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

वि

य

ज्ञ

ढ अ

ि

स्

भ

इत

इ

त्र

य

ज

य

ल

天行

इवासप्रद्वासान्यथानुपपत्येत्युक्तं भवति। तस्य चेति। वैशिष्ट्याख्यज्ञानः विशेषस्येत्यर्थः । ननु कथमन्यदा तद्भाव इत्यत आह्-तद्भावश्रेति। आत्ममनोयोगविशेषोपहिता तत्सामग्न्यपि भिन्नवेत्यर्थः। यनु वै शिष्ट्यमतद्यावृत्तिरेव ज्ञानविशेषपदेनोक्ता तदनङ्गीकारे च विशिष्ट शानात समुदालम्बने विशेषो न भवेदिति केषांचिद्याख्याने कैश्चिष्टै शिष्ट्यमात्रस्याप्रस्तुतत्वात् समुहालम्बनाच विशिष्टज्ञानस्य कारः णकृतः कार्यकृतः प्रकारकृतो वा विशेष इत्यादिद्षणमुक्तम्। तन्न, वै शिष्ट्यस्य क्षणव्यवहारोपपादकत्वेनैव प्रस्तुतत्वात् समूहालम्बनात् प्रकारादिकतो विशेषो न स्याद्त्यापाद्ने प्रकारादिकतो विशेषस्तत्रे-त्ययुक्तत्वात् दण्डपुरुषसंयोगा इत्यत्र दण्डत्वादिकं इत्यत्र दण्डित्वमिति वैशिष्ट्यविषयतामन्तरेण न स्याद्वैचित्रयमि त्येवापादितं तत्र च प्रकारकृतो भेद इत्ययुक्तमभिधानम्। न च वै-शिष्ट्याख्ये मानाभावः, अन्योऽन्याभावस्य सर्वाभ्युपगतत्वात् स एव तद्यावृत्तिस्त दुक्तमाचार्थ्येण—तद्यावृत्तिवैदिाष्ट्यामिति। विकीर्ण मर्थं कारिकाभिः सङ्गमयति—रवि(वे ?) रिति । क्षण इति । क्षणाः वच्छेदक उपाधिरित्यर्थः । विभागप्रागभावादिविशिष्ट इति रोषः। नतु तत्रैव कथं क्षणचतुष्टयावस्थायित्वव्यवहार इत्यत आह—त स्येति । क्रमवत्संयोगादिसम्बन्ध एव स्पन्दस्य नानाक्षणवैशिष्ट्यमि त्यर्थः। असम्बद्धेषु तस्वेषु स्पन्दर्विभागप्रागभावादिषु ज्ञानमेव सम्ब न्धफलार्पकं विशिष्टव्यवहारजनकमित्यर्थः । ननु ज्ञानं सम्बन्धफलं

# न्यायलीलावतीप्रकाशः

भावाच्च । अन्यदेति । केवलोपाधिज्ञानकाले केवलोपाधिमज्ज्ञानकाले चेत्यर्थः । रवेः स्पन्द इति । विभागप्रागभावाद्यपाधिविशिष्ट इति शेषः । केवलस्पन्दस्यानेककालवृत्तित्वात् । नन्वैवं रविस्पन्दे कथं क्षणचः तुष्टयस्थायित्वव्यवहारस्तत्रैव तदवृत्तेरित्यत आह—तस्येति । कमवद्वि- असम्बद्धेषु तत्त्वेषु ज्ञानं सम्बन्धवत्युनः । स्वभावनियमेनेव तत्सम्बन्धफलार्पकम् ॥ अतिप्रसङ्गदोपस्य निराकरणकारणम् । वैज्ञिष्टचिमिति निर्व्यूट तदेवात्र व्यवस्थितम् ॥

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

विशिष्टव्यवहारं कथमपेयेदत आह—स्वभावेति । सम्बन्धविति ।
यथा सम्बन्धस्य विशिष्टव्यवहारार्पकत्वे स्वभावे नियामकस्तथा
ज्ञानविशेषस्यापीत्यथः । सम्बन्धफलार्पकं ज्ञानमेव वैशिष्ट्यं निव्धृं हिमित्यग्रिमकाशोनान्वयः । ननु ज्ञानमेव वैशिष्ट्यमित्यश्चतकरूपनमत
आह—तदेवात्रेति । अतिप्रसङ्गदोषनिराकरणे प्रकारान्तरानुपपत्याऽत्र
सिद्धान्ते तदेव व्यवस्थितं तद्यवस्थापितमित्यर्थः । एकदेशिनः
स्त्राविरुद्धं युक्तिसिद्धमभ्युपगच्छन्तो नापसिद्धान्तेन दृष्यन्त इति

भागप्रागमावाद्यपाधिचतुष्कसम्बन्धात्तत्र क्षणव्यवहार औपचारिक इत्यर्थः। अतिरिक्तक्षणाभ्युपगमेऽपि तत्र क्षणिकव्यवहार औपचारिक इत्यश्युपेयं तंत्रेव तद्वृत्तेरिति भावः। ननु विशिष्टव्यवहारस्यान्यः त्र सम्बन्धजन्यत्वाङ्कानविशेषो न तद्धेतिरत्यत आह—असम्बन्धेषिति। यथा विशेषणविशेष्ययोः सम्बन्धो वैशिष्ट्याख्यः फलं विशिष्टव्यवहारं जन्यति,तद्धद्सम्बद्धेष्वपि वस्तुषु स्पन्दविभागप्रागमावादिषु ज्ञानमेव विजातीयं सम्बन्धफलं विशिष्टव्यवहारं जनयतीत्यर्थः। अतिप्रसङ्गति। यथा अतिरिक्तमपि वैशिष्ट्यं स्वविशिष्टव्यवहारं वेशिष्ट्यान्न जनयन्ति तत्रैव तद्वृत्तेः, किं तु स्वभावादेव, अत एव नातिप्रसङ्गः, तथा

# न्यायलीलावतीप्रकाशाविष्ठातिः

लम्बने सोऽपि विशेष्यीभूष(१)भासते । प्रकारत्वं च ज्ञाननिरूपितः स्वरूपसम्बन्धिवशेषः। तत्र च नियामकं जनकीभृतज्ञानिषयत्वभिति दिक् । औपचारिक इति । इदमापाततो वस्तुतः सूर्यकर्मापि स्वस्मिन् वर्तत प्रवेति प्रतीतिबलादेवोपेयं प्रमेयत्वे प्रमेयत्ववत्। संयोगसमवायाः स्यामेव हि स्वाधारत्वं स्वस्य विरुध्यते(२), अत एव घटात्यन्ताभाः

ज्ञान-

विश्वीत ।

त्तु वै

शिष्ट•

श्चित्रे

कार

न्न, वै

वनात्

स्तत्रे-

पुरुष

यमि-

च वै

त् स

कीर्ण

क्षणाः

ाषः ।

यामें

तस्य.

फलं

काले

ाषः।

णच-

वद्धि-

<sup>(</sup>१) विशेषणीभूयोति द्वितीयपुस्तके पाठः

<sup>(</sup>२) 'विरुध्येत'।

स्वविषयेणोपाधिना तद्रता वा सहकृतं क्षणज्ञानं विशिष्ट च्यवहारसमपैकम् । यदा तु तदुभयसहकारिसम्पन्नं न भवति तदा केवळव्यवहारं करोति न विशिष्टव्यवहारमिति ।

द्वाद्व नोक्त

तन्नि स्या

ज्ञान

न्तु

विष

रणं

सर

वह

नः

इव

परे

व्य

प्रे

का ये

> पर न

प्र

ञ्

8

# न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

तद्वि भावः। कारिकात्रयार्थं निष्कृष्य दर्शयति-स्वविषयेणेति । उपाधिन क्षण प्रागभावादिना। तद्वता स्पन्देन।वाकारः समुच्चये, उपाध्युपाधिम णिव तोर्गुणप्रधानभावं प्रत्यनास्थायां वा । तथा च स्पन्दविभागप्रागभा क्षण मसमसमयोत्पन्नज्ञानाधीनः क्षणव्यवहार इत्यर्थः । तदुभयेति । यद स्पन्दमात्रं विभागप्रागभाववैशिष्टवाख्यक्षानाभ्यां सहितं न भवती त्यर्थः। एवं च सति एकस्मिन् क्षणे नानाकम्माण्यादाय नानाक्षण ब्यवहारः स्यात्,नानोपाधिघाटेतत्वे क्षणपदस्य नानार्थतापत्तिः, ज्ञा नानुहुखे क्षणानुहुखापत्तिः, इदानीमिदानीमितिप्रतीत्यापत्तिश्च-इत्य द्युत्तानदूषणमपास्तम्, स्वजन्यविभागप्रागभावसहकृतरविस्पन्द्त्वे नानुगमात् वैशेषिकमते समवायानुहुखेऽपि विशिष्टप्रतीत्वभ्युपगमात ज्ञानविशेषस्य च सम्बन्धस्थानीयत्वात् इदानीमिदानीमित्यस्य प्र सञ्जकाभावात प्रलये च ब्रह्माण्डान्तरवर्त्तिरविस्पन्दस्य सर्वदा क्षणव्यवहारानुपपत्तिर्ज्ञानिवशेषविरहादिति ।

न्यायलीलावतीप्रकाशः

ज्ञानविशेषोऽपीत्यतोऽत्र दर्शने प्रकृते तदेव वैशिष्ट्यमिति निःर्युद्म वधारितम्, ब्यवस्थितं स्थिरीभूतमित्यर्थः । एतेन सम्बन्धसाहस्यार न कथं तत्फलजनकं ज्ञानं न हान्यसादश्यादन्यकार्य्यमन्यस्माद् भवती त्यपास्तमिति भावः। तद्वता वेति । वा शब्दः समुचये अनास्थायां वा उपाधितद्वदुबुद्धेविशिष्टव्यवहारजनकत्वे किमुपाधिविषयत्वं तन्त्रं त

# न्यायलीलावतीप्रकाशाविवृतिः

वे घटो नास्तीति प्रतीतिः सार्वछीकिकीति रहस्यम् । एतेनेति । ज्ञान स्येव सम्बन्धत्वाभ्यपगमेनेत्यर्थः । अनास्थायां वेति । विश्वविलक्षणज्ञान स्यैवातिप्रसङ्गभञ्जकत्वे (१)विषयावच्छेदमन्तरेण ज्ञानानिरूपणे वि षयस्य निरूपकतायामनास्था द्रष्टव्या । ननु ज्ञानेऽपि कारणं शब

<sup>(</sup>१) 'कत्वेन'।

श्रेष्ठ

तदा

धिन

धिम

गभा

र्युढ़म

हर्यार

भवती

यां वा

रन्त्रं त

। ज्ञान

णज्ञान णे वि

गं राब

द्वद्विषयत्वं वेत्यत्रानास्थेत्यर्थः । ननु क्षणव्यवहारोऽनुगतोऽननुगते-नोक्तनिमित्तेन निर्वाहिषितुमशक्यः कर्मैवानुगतं तत्त्रदुपाधिविशिष्टं तन्निमित्तमित्यपि न युक्तम्, तथापि विशेषणांशाननुगमेन विशिष्ट-स्याननुगमात् । यच्च क्षणवेदनं न क्षणे मानं क्रियादेः स्थिरत्वेना-तद्विषयत्वात् अस्तमितपूर्वापरभावस्य च वस्तुनस्तद्विषयस्यासिद्धेः क्षणव्यवहारश्च तत्र न मानमन्योन्याश्रयादित्युक्तं तन्न क्रियादेरक्ष-णिकत्वेऽपि परस्परोपश्ठेषेण व्यवहारगोचरत्वात् न ह्युक्तयोर्द्वयोः क्षणान्तरसम्बन्धः अन्यतरवैकल्पात्।नाप्यन्योन्याश्रयः।व्यवहारो हि यद ज्ञानं शब्दप्रयोगो वा। नाद्यः, न हि ज्ञाने निरूपिते विषयनिरूपणं कि-वती न्तु ज्ञानमेव तथा। नान्त्यः, शब्देन स्वकारणज्ञानाक्षेपात् ज्ञानमेव ाक्षण विषयसिद्धिरिति तवाप्यनुमतमन्यथा कापि किं चिन्न सिद्धोत्। का-रणं च तत्र पूर्वपूर्वसंस्कारसहितं प्रत्यक्षमेवान्यद्वेत्यन्यदेतत् कार्यस्य :, গ্লা -इत्य सम्प्रतिपत्तेः। यद्पि विषयस्याऽतथात्वेऽपि ज्ञानविशेपात् क्षणव्य-वहार इति तद्सत्। ज्ञानोहिलखितविषयानाद्रे वाह्यापलापापत्तेः। न्दत्वे गमा न च वाधाबाधाभ्यां व्यवस्था वाधस्यापि प्रमात्वेन तद्विपयेऽप्यना-इवासात । नापि ज्ञानविशेषो वैशिष्ट्यं ज्ञानानुव्लेखे क्षणोव्लेखानुप-स्य प्र गरवा<mark>र पत्तेः । नापि स्वविषयेण सहक्रतं ज्ञानं विशिष्टव्यवहारे हेतुर्ज्ञानेन</mark> व्यवहारजनने स्वविषयानपेक्षणात् अनागतादौ व्यभिचारात्।

# न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

एवेत्यन्योन्याश्रय एवेत्यत आह—कारणं चेति । 'तत्र' शब्दकारणे झाने । कार्य्यस्येति । (१)ज्ञानोत्लिखितेति । विजातीयज्ञानविशेषेणैवापुरस्कृतविष-येन ब्यवहारसिद्धौ वाह्यापलापापत्तेरित्यर्थः । वाघस्यापीति । तत्रा-प्यवास्तवेनैव(२) विशेषेण तदभावव्यवहारसम्भवादिति भावः। नतु संयोगादिवत् ज्ञानविशेषोऽपि सम्बन्धतया व्यवहर्त्तव्यकोटि-प्रविष्ट एवेति न विषयापलाप इत्यत आह—नापीति । विजातीय बानस्वीकारे च चाक्षुपत्वादिना सङ्करः खण्डप्रलये च ज्ञानाभावात् क्षणिक(३)ब्यवहारानापत्तिरित्यपि बाधकं द्रष्टब्यम् । स्वविषयेणेति ।

<sup>(</sup>१) शब्दलक्षणकार्यस्येत्यर्थ इत्यधिकः पाठो दितीयादर्शपुस्तके।

<sup>(</sup>२) 'प्यवान्तरेणैव'। (३) 'श्रमा'।

ना वि

वैयथ

नान

न्नुत

नान्त

तश्च

मह

गभा

श्रय न वि

विशि

ग्यत

सर तीत

द्ज

सर

व्य

स

तश

इति

आ

सि

29

**6**5

वः

ति

तरे

क

अत्राहुः। स्वजन्यविभागप्रागभावसाहितं कर्मैव क्षणः प्रलयेऽप्यणुकां णः सत्त्वात्। यद्यापं कर्मविभागप्रागभावयोः स्थायित्वमेव तथाप्युः कद्वयावच्छेदो न क्षणान्तरेऽन्यतरवैकत्पादिति नातिप्रसङ्गः। न स स्वरूपमेव तयोः सम्बन्धस्तच्च स्थिरमेवेति युक्तम्, सम्बन्धातरं वि न्यायकीलावतीप्रकाशविवृतिः

तथा च न बाह्यापलापापित्तिरिति भावः। स्वजन्येति। यद्यपि स्वना इयसंयोगसहितविभागादेरिति(१)विनिगमकाभावेन क्षणव्यवहारहेत त्वीमत्यन नुगम(२ स्तथापि स्वजन्यविभागपदं(३) चरमकारणमा त्रपरं तेन स्वकार्यप्रागभावोपहितं चरमकारणं क्षण इत्यर्थः। चर मकारणं विभागे कर्म पूर्वसंयागनाशे विभागः। सति कर्मणि(ध संयोगनाशः सति तन्नाशे उत्तरसंयोगे कर्म । प्रागभावश्च भावस्या भावो ध्वंसस्य(भाव) रूपः प्रतियोगीत्यन्यदेतत् । न च विभागप्रा गभावो(५)पहितकमैत्वादिना भाने उक्तान्गतक्रपाभावात्कथं क्ष णध्यवहार इति वाच्यम् , प्रातिस्विकरूपेणेव ज्ञानस्य व्यवहारका रणत्वात उक्तस्य प्रकारस्य स्वरूपसत एव विषयत्वानुगमकत्वात् न चैकस्य कर्मणो विभागतदभावोपधानं विरुद्धं समयभेदेन वाच्यम्। तथा चान्योन्याश्रयः सति तदुपधाने क्षणरूपसमयभेदात्सति च स मयभेदे तदुपधानादिति वाच्यम् , विभागाभावोपहितकर्मान्तराव **चिछन्नकालमेदेन विभागतद्भावोपधानादेव तत्रापि कर्मान्तरमेवा** वच्छेदकम्, अनवस्था च प्रामाणिकी न दोषाय। यहा विभागकालान्य कालस्यैव विभागप्रागभावावच्छेदकत्वं न तु क्षणस्य । न चोत्तरका लमपि विभागप्रागभावोपधानापत्तिस्तदा तत्कर्मण एवाभावात् । त त्कमंत्वसमानाधिकरणस्यैवोक्तस्य नियामकत्वात् । अत एवावयवा भावेन संयोगान्तरावच्छेदेनाकाशे संयोगवृत्तावि द्विष्टतयाऽवच्छे दकसंयोगस्यान्यत्र वृत्ताविप नावच्छेद्यवृत्तिः, तत्समानाधिकरण स्येव संयोगस्यावच्छेद्यसंयोगवृत्तिनियामकत्वादिति । सम्बन्धान्तर मिति। न च योग्यतावच्छेदकरूपालाभः विभागकालान्यकालीन त्वस्य कर्मणि तिम्नष्टविभागप्रतियोगित्वस्य प्रागभावे तथात्वात् । यो

<sup>(</sup>१) 'देरपि'। (१) 'त्यनुगम'। (१) स्वकार्य्यमात्रपरं कर्म्मपदिमत्यधिकः पार्ठे द्वितीयादर्शपुस्तके। (१) संयोगे पूर्वेत्यधिकः पार्ठः द्वितीयपुस्तके। (१) 'गाभावो'।

कम

प्यु.

न च

वि

वना

हेत

गमाः

चर

म(४)

स्या

गप्रा

27

रका

वात्।

व्यम

व स

नराव

मवा

ठान्य

रका

। त

यवा

वच्छे

करण

धान्तर

ालीन

्। यो

कः पार्व

ते'।

ना विशिष्टधीजननयोग्यत्वरूपस्य तस्य क्षणिकत्वात् । न वान्यतर-वैयर्थ्यं नाष्यननुगमः । न चेवमकक्षण एव नानाक्षणव्यवहारप्रसङ्गः नानाकर्मणामेकदाष्युत्पत्तेरिति युक्तम्, एकस्मिन् क्षण इति होकस्मि न्नुकरूपे कर्मणि वा तदेकाविच्छन्ने काले वा। आद्ये आपादकाभावः । नान्त्यः, विशेषणभेदेऽपि विशेष्यस्याभेदात । अन्यधानेकदण्डादिम-तश्चेत्रस्यापि नानात्वापत्तेः। नानाक्षणवृत्तिव्यवहारः क्षणघटितकाष्टा-मृह्य्यादिव्यवहारश्च क्रामिकक्षणानेवादाय, इदानीं स्वजन्यविभागप्रा-गभावसहितं कर्मेत्यादि तु कर्मान्तराविच्छन्नं कालमादायेति नात्मा-श्रयः। यहा रूपवित क्रपमितिवत् तदुपलक्षित एव काले तद्वृत्तिः न हि तद्वहिते। तन्न, विरोधात्। न चेवमिदानीमिदानीमिति स्यात् विशिष्टस्यदानीमर्थस्यकत्वादिति।

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

ग्यता च प्रत्ययोपहितैव सम्बन्धः स्वरूपयोग्यतामात्रस्यान्यदापि सत्त्वेनातिप्रसङ्गादिति केचित्। तिचन्त्रम्। एवं सति प्रतीतेः प्र-तीत्यविषयत्वेन तद्न्यत्वेन(१)सम्बन्ध(२)विषयकत्वप्रसङ्गात् तः द्जन्यत्वप्रसङ्गाच्च । तस्माद् द्वित्वपर्याप्त्यधिकरणं सम्वानिधद्वयमेव सम्बन्धः। यच्च ज्ञानं वर्त्तमानत्वेन तदुभयमवगाहते, तत् क्षण-व्यवहारे हेतुः। तदुभयजन्यं सत्तद्विषयकमेव वा ज्ञानं तथा। तदुभया-सहक्रतमित्यत्रापि सहकारिपदार्थो निरुक्तान्यतरात्मक एव वाच्यः। तथा चोपलक्षणीभूतज्ञानविषयतापर्याप्त्यधिकरणं काल एव क्षण इति दिक्। क्षणिकत्वात्। ज्ञानोपधानीभृय क्षणव्यवहारे हेतुत्वादित्यर्थः। आपादकाभाव इति । नानाकर्मात्मनो नानाक्षणस्यैकदा वृत्तावप्येक-स्मिन् कर्मणि नानाक्षणव्यवहारे आपादकामावः इत्यर्थः । विशेषणभेदे Sपाति । विशेषणभेदस्याप्रयोजकत्वादुपाधिविशिष्टकर्मावाच्छित्रकाल-त्वेनैव क्षणव्यवहारगोचरत्वात्।तथा चापादकाभावः प्रकृतेऽपीति भा-वः । विशिष्टस्येति । विशिष्टाविशिष्टभेदेन भवत्येव इदानीं काल इति प्रती तिरिति भावः। यस्तुतस्तु अस्मिन् काले अयं काल इति प्रत्ययो भव-त्येव । इदानीमिदानीमिति शब्दप्रयोगस्तु न भवति द्वयोरप्यधिक-करणत्वेनोपस्थित्या आधाराधेयभावाप्रतिपादकत्वाद्नाभिधाननिर-

<sup>(</sup>१) 'तदजन्यत्वेन'।

<sup>(</sup>२) 'सम्बन्धा'।

# शक्तिरपि न (१)पदार्थान्तरम् । प्रमाणाभावात्(२) । अर्थाः

भर

रा

त्वे

सर

भ्यु

प्रर

त्वं

तक

जन् पर

यां

का या

न्य

व।

व न्य

ति

मा

गि

न

यो

वर

म।

चि

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

न चशक्तिरपति । शक्तिपदवाच्यं वस्तु न पदार्थान्तरमित्यर्थः । कारणत्वस्येव सामान्यविशेषस्य शक्तिपदार्थत्वादिति भावः । प्रमाणाभावादिति । षट्पदार्थभिन्नत्वे प्रमाणाभावादित्यर्थः । ननु बुद्धेः स्वरूपशक्तिं द्वित । षट्पदार्थभिन्नत्वे प्रमाणाभावादित्यर्थः । ननु बुद्धेः स्वरूपशक्तिं द्वित्वमेव तच्च दाहादाहदशायां नुल्यमिति यदभावाद् दाहाभावस्त स्वश्यमङ्गीकर्त्तव्यमिति सामग्च्यां सत्यामदाहोऽन्यथानुपपन्न इति पदार्थान्तरत्वेऽर्थापत्तिरेव प्रमाणमिति शङ्कते—अर्थापत्तिरत्रेति । अन्य थानुपपत्तिरर्थापत्तिरन्यथोपपत्या निवर्त्तत इति त्वदिभमतार्थापत्ति

न्यायलीळावतीप्रकाशः

शक्तिरपीति। यद्यपि मानाभावादिति हेतुराश्रयासिद्धो व्यथि करणश्च तथापि कारणानि न स्वजन्यानुकूळाद्विष्ठातीन्द्रियभावभ् तधर्मवन्ति तथात्वेनाप्रमीयमाणत्वादिति विवक्षितम्, आत्मनि ता हशाहष्टप्रसिद्धेः। अर्थापितिरिति। याहशादेव करतळानळसंयोगादेक दा दाहो हष्टस्ताहशादेव मण्यादिसमवधाने दाहामावो दाहप्र योजकामावं विनाऽनुपपद्यमानस्तं कल्पयिति तेन विना तद्मा वानुपपत्तोरित्यर्थः। न च प्रतिवन्धकाभावेनान्यथोपपित्तः उ त्तेजके सित प्रतिवन्धकसन्त्वेन तद्यभिचारात्। न चोत्तेज काभावविशिष्टप्रतिवन्धकाभावः कारणं तस्य विशेषणविशेष्यतदुः

## न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

स्तत्वाच्चेति तत्त्वम् । नन्कहेतोरात्माधिकरणमत आह—व्यधिकरणे श्रेति । एवमपि पक्षधर्मताङ्गानाभावादनुमानाभाव इति भावः। कारणानीति । वस्तुमात्रपक्षतायां पण्डापूर्वादौ परकर्त्तृकांशतः सिद्धः साधनोद्धावनापितिरिति कारणानीत्युक्तम् । उष्णस्पर्शादिकमा दाय बाध इत्यत उक्तं—अतीन्द्रियेति । अदृष्टवदात्मसंयोगमादाय बहुः त्र बाध इत्यिद्वेष्ठेति । अद्यासज्यवृत्तीत्यर्थस्तेन न भावभूतपद्व्यर्थता। प्रतिबन्धकाभावमादाय बाध इति भावभूतेति । न चातीन्द्रियपदेनैव तद्धाः रणं भट्टमतेऽभावस्यानुपळ्थत्वेनातीन्द्रियत्वादस्मन्मतेऽपि दुर्दः

<sup>(</sup>१) न च शक्तिरपीति कण्ठाभरणसम्मतः पाठः। (२) मानाभावादिति प्रकाशीद्धृतः पाठः।

भयाभावेष्वनुगतत्वादिति वाच्यम्, विशिष्टस्यातिरिक्तस्यानभ्यपग-मेनाजुगमात् । न च विशिष्टविरोधित्वमनुगतम्, विरोधो हि न परस्पः राभावव्याप्यत्वं तदाक्षेपकत्वं वा विशेषणाद्यभावस्य विशिष्टाभाव-त्वे तद्व्याप्यत्वादतदाक्षेपकत्वाच्च अभेदे तयोरभावात्। न च व्या-सज्यप्रतियोगिकोऽन्य एवाऽभावः, क्लप्तेनैवोपपत्तेस्तादशाभावानः भ्युपगमादित्युक्तम्। अभ्युपगमे वा केवलप्रतिवन्धकसत्त्वेऽपि तद्भावा-न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

ष्टक्रपप्रतिबन्धकाभावस्यातीन्द्रियत्वात् । वस्तुतस्तु(१) अतीन्द्रिय-त्वं न साक्षात्काराविषयत्वं स्वमतेऽप्रसिद्धेः। नापि लौकिकसाक्षा-त्काराविषयत्वं परमते प्रतियोग्यप्रसिद्धेः । किन्तु संयोगादिपञ्चकः जन्यसाक्षात्काराविषयत्वं तच्च सर्वमते सर्वत्राभावे। तथा च म-ण्याद्यभावव्यावर्त्तनायैव भावभूतपदम् । तथापि गुरुत्वादिकमादाः यांशतो वाध इत्यत उक्तं—स्वजन्यानुकूलेति । तद्र्धश्च स्वनिमित्त-कानुकुलत्वमतो न पूर्वदे।षतादवस्थ्यम् । न चैवमप्यदृष्टादिकमादा-यात्मादावंशतो वाध इति वाच्यम् , तदन्यस्येव पक्षत्वात् । एवम-न्यत्र।पि यत्र वाघः प्रतिभाति तद्न्यस्यैव पक्षत्वम् । यद्यदादाय वाधस्तद्नयत्वमेव साध्ये प्रतियोगिविशेषणं वा। न च दृष्टान्ताभा-व आत्मनो व्यतिरेकदृष्टान्तस्यैव सम्भवात् । मन्मते घटादेस्त-न्मते पण्डापूर्वादेरन्वयद्यान्तस्य च सम्भवाच्च । विशिष्टस्येति । तियोगिभेदेनैवाभावभेद इत्यभिमानः । व्यापकत्वमनुमापकत्व-माक्षेपकत्वमर्थापादकत्वम् (२) । एतच्च मतभेदेन । गितावच्छेदकभेदादप्यभावभेद इत्याशयमाशङ्का निराकरोति — न चेति । उत्तेजकाभावप्रतिबन्धकमात्रप्रतियोगिकव्यासज्यवृत्तिप्रति-योगिकाभावत्वेन हेतुत्वम्, व्यासज्यवृत्ति(३) प्रतियोगिकमण्यभा-वत्वेन वा। आद्ये दोषमाह-क्छप्तेनैवेति। प्रतियोगिताया व्यासज्यवृत्तित्वे-मानाभाव इति भावः। अन्त्ये त्वाह—केवलेति । उत्तेजकाभावविशिष्टम-णिसत्त्वेऽपि घटादिकमादाय ताहशाभावसत्त्वाहाएत्तेरित्यर्थः। एत-

मर्थाः

। का

गभावा

क्तिर्व

वस्त

इति

अन्य

पित्ति

व्यधि

गावभू

न ता

गदेक

दाहप्र

तद्भा

ाः उ

ोत्तेज

यतदु

धेकरण

नावः।

सिद

कमा

वह

र्धता। तद्वा

दुरई

पाठ:1

<sup>(</sup>१) 'वस्तुतोऽती'।

<sup>(</sup>२) व्याप्यत्वमनुमापकत्वम् । आक्षेपकत्वार्थो व्यापकत्विमिति पाठो दितीयपुस्तके ।

<sup>(</sup>३) 'वृत्तींति नास्ति द्वितीयपुस्तके ।

पर

यो

भा ति

नव

सर

का

€य

हरू

जन

रण

वा

च

ता

र्थः

हरे

प्रध

मन

हर

शं

का

अध

अध

इय

मा

पत्तिस्तत्र(१) मानमिति चेन्न, अन्यथैवोपपत्तेः । मणिमन्त्राहि ना दाहप्रतिपक्षभूतस्य क्षेत्रज्ञसमवायिनोऽदृष्टभेदस्योत्पादनात् अग्न्यन्तरेणापि तिई तस्य पुरुषस्य दाहो न स्यादिति वे न्न, प्रतिनियताग्निसाध्यदाहप्रतिपक्षभूतस्यैवादृष्टस्य(२)जननात् औषधि(३)लिप्तकाष्टादिषु कथमदाह इति चेन्न, तत्राप्यौषधहे

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

राभासेत्याह—अन्यथैवति । अन्यथोपपत्तिमाह—मणीति । प्रतिबन्धके शक्तिविद्याते सामाग्न्यन्तरेणाप्रतिहतशक्तिना दाहः सम्भवति दाह प्रतिपक्षादष्टोत्पादे तु तस्य नवस्याग्न्यन्तरेणापि दाहो न स्यादि ति शङ्कते—अमीति । यथा मानवोऽभिविशेषस्य शक्ति प्रतिहन्ति । यथा प्रानवोऽभिविशेषस्य शक्ति प्रतिहन्ति । यथा प्रानवोऽभिविशेषस्य शक्ति परिहरित—शिविन्यतेति । काष्टस्याचेतनत्वात्तत्रादष्टानुत्पत्तेः कथमदाह इति शङ्कते—औषधेति । न हि स्वनिष्टमेवादष्टं प्रतिबन्धकं किन्त्वन्यनिष्टम् पि तद्वदेशेनोत्पादितामिति परिहरित—तत्रेति । यत्र काष्टेऽयमौषध

द्दाहापत्तेः। न हि यत्रैकमेव तत्र त्रयमिह नास्तीति न प्रतीयते, तस् समुदायविरोधिनो यायत्समुदायिसन्द्राव एव विरहादिति भावः अन्यथैवेति। न च शक्तावप्रतीताववकारव्यवच्छेद्याभावः, वश्यमाणाद्द्र विशेषाभावेनोपपत्तेरित्यवंपरत्वात्। मणिमन्त्रादिनेति। उत्तेजके च सर्वि दाहस्तज्जन्यादृष्टेन समानाधिकरणेन दाहप्रतिपक्षादृष्टनाशात् न द् तद्भावविशिष्टदाहप्रतिपक्षादृष्टाभावः कारणं विशिष्टाभावकारणत्वे वाधस्योक्तत्वादिति भावः। तत्रापीति। स्वयमोषधिकत्वाष्टादावदा

न्यायलीलावतीप्रकाशिववृतिः
देव विशद्यति—न हीति । मिश्रास्तु । एकमेवेत्यस्यैकेत्यर्थः(४) तथ
च मन्त्रसद्भावेऽपि उत्तेजकामाव[मणिप्रतियोगिकतादृशाभाव(५)]
सत्त्वे दाहापत्ते(६)रित्यर्थः । न च मन्त्रप्रतियोगिकतादृशाभावस्यारि
कारणत्वात् कथमेवंमिति वाच्यम्, तावन्प्रतियन्धकप्रतियोगिक
स्यैवाभावस्य कारणत्वे पूर्वदोषानितवृत्तेः मन्त्रसत्त्वेऽपि तादृश्

(१) 'निरत्र'। (२) 'स्पोत्पादनात । औ०'। (३) 'औवधार्ल०'।

<sup>(</sup> ४) केवलेत्यस्यैकेत्यर्थ इति द्वितीयपुस्तके । ( ५ )[ ] एतन्मध्यस्थपाठो द्वितीयपुस्तके नास्ति ( ६ ) दाहोन्पचिरिति द्वितीयपस्तके ।

पकारिषुरूपसमवेतादृष्टस्य दाहमितपक्षभूतस्योत्पादनात् । प्रति-पक्षसानिधानोत्पादकादृष्टिविशेषस्य वा दाहमातिक्र्ल्यं, अदृष्टवि-

गादे

नात्

नात्

गधले

न्धके

दाह

स्यादि

नेत त

त—प्र

ते श

नेष्ठम

मौषध

, तस

मावः

गाहर

सिं

्न ( रणल

शवदा

तथ

व(५)]

स्यारि

गिक

ाहरा

नास्ति

**न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्** 

योगस्तत्रादाहः काष्ठप्रयोजिनितामदृष्टादौषधप्रयोगोत्पादितादिति
भावः । ननु शौचाशौचद्शायां नैकत्रादृष्टोत्पत्तिः सम्भवति उभयत्र व्यभिचारात् । न वा श्रुतिर्मण्यादिसमवधानस्यादाहजनकादृष्टोत्पत्तिप्रतिपादिकास्तीत्यनुश्येनाह—प्रतिपक्षेति । अदृष्टस्य
सव्वीत्पत्तिनिमित्तकारणत्वेन प्रतिपक्षसमवधानं प्रत्यपि अदृष्टस्य
कारणत्वादिति भावः । ननु तद्दृष्टं पृव्वमण्यासीदिति तदानीमदाहः
स्यादित्यनुश्येनाह —अदृष्टविशेषति । ननु करतलानलसंयोग स विशेषो
न्यायलीलावतीप्रकाशः

हश्चादाहप्रयोजितनामदृष्टादिति भावः। ननु मण्यादिसंसर्गस्यादृष्ट्रजनकत्वे मानाभावः, भावे वा तज्जनकशौचाचमनादेः साधारणकारणस्याप्यन्वयः स्यात्। न चाशुचेरेव तत् कर्त्तव्यं शौचे सित तद्भाः
वापत्तेः।शौचाशौचयोरन्यतरानन्वयश्चासम्भावित एव अधमक्रपत्वे
च तत्र प्रेक्षावतामप्रवृत्तिः स्यादत आह — प्रतिपक्षेति । सर्वेत्पत्तिमतामदृष्टजन्यत्वात् पूर्वशौचे सत्येव तस्योत्पादनाच्च नोक्तदोष इत्यर्थः। नन्वेवमिप तादशादृष्टान्मण्याद्यप्रयोगेऽपि दाहानापत्तिः न ह्यदृष्टे सत्यवश्यं प्रतिपक्षसित्रिधिरित नियमः, अग्रिमकाल एव प्रतिपक्षसित्रिधिदर्शनात्तद्सिद्धरभावादित्यत आह—अदृष्टीवशेषिति । संन्यायलीलवतीप्रकाशविद्यतिः

मन्त्राभावसत्त्वादत एवोकं न होति(१)। तत्प्रतिवन्धकप्रतियोगिकताः दशतावद्भावकारणत्वे च गौरवात्। तद्येक्षया छाघवेन एकस्याः शक्तरगुगतविशिष्टाभावस्य वा प्रयोजकत्वकरुपनादिति वद्गित। एवः कारव्यवच्छेद्यत्युपछक्षणम् , अन्यत्वप्रतियोग्यछाभोऽपि द्रष्टव्यः। अधर्मेण शौचाशौचान्यतराङ्गकत्विमित्यधर्मक्रपतायां वाधकान्तरमाह-अधर्मक्रपत्ते चेति। सर्वोत्पत्तिमतामिति। तथा च प्रतिपक्षसिद्धापकमदृष्टमावः स्यकमिति भावः। नमु मण्याद्यप्रयोगकाछे तद्दष्टसत्त्वेऽपि(२) न मानमित्यत आह—अग्रिमेति। (३)यद्यपि चिरकार्छाने एकस्मिन्नव क

<sup>(</sup>१) 'नहीत्यादि'। (२) 'सन्ते'। (३) कार्य्यदर्शनेतीत्यधिकः पाठा द्वितीयपुस्तके।

सम

**₹**₹

द्धा

सि

त्या

ध्ये

क्षतं

स्व

सा

पदे

त्वं

न्त

ना

पेक्ष

च

अर

भ

त्र

न

म

क

म

म

शेषाजितकरतलानलसंयोगस्य वा दाहमतिपक्षत्वस् । स च वि शेषो दाहादाहास्थामेव कल्पयिष्यते । विवादास्पदं स्वरूपमात्र

# न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

योग्यानुपलिध्यवाधित इत्यत आह—स चेति । दाहप्रतिकूलो विशेष इत्यर्थः । अदाहेनेतिवक्तव्ये दाहप्रहणं दाहानुवृत्तावाकस्मिकादाहाः स्फुटतरो विशेषो गृह्यत इत्येतदर्थम् । न चैवं स्ति मण्याद्यन्वयानु विधानं न स्यादिति वाच्यम् ,संयोगिवशेषस्यापि मण्यादिसमविहत स्यैव दाहप्रतिकूलत्वकल्पनादिति भावः । शक्तावनुमानमाशङ्कते—वि वादेति । विह्नदीहानुकूलातीन्द्रियाद्विष्टधम्मसमवायी न विति विप्रति पत्त्यास्पदमित्यर्थः । अत्राद्येन स्थितिस्थापकेन द्वितीयेनोष्णस्पर्शेन स् तीयेनाहष्टवदात्मसंयोगेन चतुर्थेन विशेषणेनाभावेनान्यथासिद्धिर्निष् क्रियते। पतदेव साध्यत्वेन प्रतिज्ञानीते—स्वरूपमात्रति । स्वरूपमात्रसम्ब

न्यायलीलावतीप्रकाशः

योगे योग्यानुपलम्भात्तदभावः योग्यव्यक्तिवृत्तित्वेन जातेयोग्यत्वा दित्यत आह—स चेति। सत्यपि योग्यत्वे व्यञ्जकाग्रह।त्तदग्रह इत्यर्थः न चैवमसत्यपि प्रतिवन्धके कचिद् दाहः सत्यपि चोत्तेजके दाहो व स्यादिति वाच्यम्, कार्यदर्शनमानकत्वे तस्य सत्येव प्रतिवन्धके उ त्तेजकाभावे च तत्कल्पनात्। 'प्रहर्गमा दहे' त्यत्र च मन्त्रप्रयोकत् भिमतः काल एव प्रतिवन्धकः। यद्वा संयोगभेद एव तत्रापि कल्प्यत् इत्यर्थः। स्वस्पमात्रेति। एकवृत्तीत्यर्थः। तेनादृष्टवदात्मसंयोगेन नार्था

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

रतलानलसंयोगे विद्यमाने प्रतिवन्धकसत्त्वास्यामेवमदाहदाहा मुपपत्तिस्तथापि वहेराशुविनाशितया संयोगस्यापि तत्र नानात्वमेव न च भेर्याकाशसंयोगे चिरकालीने शब्दोत्पत्त्यमुत्पत्ति (१)समर्थनं कथ मिति वाच्यम् , तत्रापि विज्ञातीयवायुसंयोगस्येव तदुपपादकत्वादे वमन्यत्रापि फलबलेन कल्पनीयमिति भावः । प्रहरमिति । न चाभिष्रा यस्य विशेषणत्वे तन्नाशे दाहापत्तिरुपलक्षणत्वे वातिप्रसङ्ग इति वाच्यम् , तस्य स्वाविषयीभृतप्रहरोपलक्षकत्वात्। आसन्नसमयस्य स्ववृत्तिसमाप्त्युपलक्षकतावादिति भावः। एकवृत्तीति। स्वाश्रयान्योन्या

<sup>(</sup>१) 'शब्दोत्पत्यनुपपत्तः'।

सम्बन्ध(१)सापेक्षं जनकत्वात् आत्मवदिति चेन्न, अत एव सं-स्कारादृष्टसापेक्षत्वप्रसङ्गात् । तत्रात्मत्वसुपाधिरिति चेत्तुल्यं प

वि

मात्र-

वेशे

ाहाः

यानु

हित

प्रति

र्न ह

र्िन्र

सम्ब

यत्वा पर्थः

हो र

के उ

ाकत हण्यत

नार्था

दाहा

मेव।

ं कथ

त्वादे

भेप्रा

इति

यस्य रिया न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

द्धमेकवृत्तित्यर्थः। \* \* \* भिन्नकारणत्वेन पक्ष इति। तथा च नांशतः सिद्धसाधनं न च पक्षतावच्छेरकनानात्वे तत् पक्षनानात्व एव तदौचिः त्यात्। अत एवेति। जनकत्वादेवेत्यर्थः। तत्रेति। संस्कारादृष्टसापेक्षत्वे साध्ये इत्यर्थः। प्रकृतेऽपीति। त्वद्गुमाने चात्मत्वस्य उपाधित्वात् अदृष्टसापे क्षत्वेन सिद्धसाधनमपि दृष्टव्यम्। संयुक्तसमवायेनादृष्टस्यापि वह्न्यादिः स्वकृपमात्रसम्बद्धत्वात्। यद्यपि वीजादीनामण्युक्तसाध्यवत्तायामात्मत्वं साध्याव्यापकं तथापि स्वमात्रसमवेतातीन्द्रियसापेक्षमिति साध्ये स्वप्येन वह्न्यादिसम्भिव्याहारात् तत्तद्मिधाने सत्यात्मत्वस्योपाधित्वं दृष्टव्यम्। शक्तेजनकत्वं परेण यद्यभिधीयते तदा दोषान्तरमाह—

न्यायलीलावतीप्रकाशः

न्तरं कार्यानुकूलत्वेन साध्यविशेषणात्र स्यन्दानुक्लस्थितिस्थापके नार्थान्तरं अतीन्द्रियत्वेन विशेषणात्रोष्णस्पर्शेनार्थान्तरम्। अत्रादृष्टा पेक्षत्वेन सिद्धसाधनम्। अदृष्टं ह्यात्मिन स्वरूपमात्रसम्बद्धमपेक्षणीयं च कारणैः पक्ष एव तथासम्बद्धोऽप्रसिद्ध एवेति दूषणे सत्येवाह— अत एवेति। तुल्यं प्रकृतेऽभिते। नन्वात्मत्वं नोपाधिः बीजादौ सर्वत्रादृष्टापे

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

भाव।सामानाधिकरण्यमेकवृत्तित्वम् । कार्येति । स्वानिमित्तकारणके त्यर्थः । तेन नोक्तदोषतादवस्थ्यम् । कार्यपदेन दाहो वा विवक्षितः । नजु स्थापनाजुमाने स्वरूपमात्रसम्बन्धत्वं पक्षमात्रसम्बन्धत्वमुक्तः । स्वाप्ति इत्यत आह—पक्ष ऐविते । यद्यपि स्वमात्रसमवेतेति करणे स्वपदस्य समाभिव्याहृतपरतया नायं दोषः, तथाप्यननुगः मभयेन स्वपदस्य पक्षदृष्टान्तान्यतरपरत्वेऽयं दोषः । अत्राहेत्यनन्तरमत्व पवेति पाठस्ततस्तुल्यामिति फिक्किकालिखनम् । तत्र नन्वात्मत्व-मित्याक्षेप इति द्रष्टव्यम्।क्राचिद्राहेत्यनन्तरस्तत्रात्मत्वमिति पाठस्तन्ते च नन्वात्मत्वामित्याक्षेप इति द्रष्टव्यम्।क्राचिद्राहेत्यनन्तरस्तत्रात्मत्वमिति पाठस्तन्ते च नन्वात्मत्वामित्याक्षेप इति द्र्यमः । तथा सति हात पवेति

<sup>(</sup>१) म्बन्धातीन्द्रियसा०।

तथे

शक्ते

भार

जन

वेयं

स्त

ध्य

द्धर

पूच

सा

त्वं

च न्य

धि भा

म

तः

त्व

त्रं

ष

या

म

क्षया साध्याव्यापकत्वात् । अत्राहुः । अत्र यदि द्रव्यं पक्षस्तद्। ऽवयः विनि स्यन्दानुकुलस्थि।तस्थापकेन नित्यद्रव्ये च योगिसाक्षात्कारः नुकुलविशेषपदार्थेन सिद्धसाधनं गुणपक्षत्वे च द्रव्यत्वसुपाधिः । यहा न्यायलीलावतीप्रकाशविष्टतिः

सिद्धान्त्यनुमाने सिद्धसाधने सत्येवात्मत्वमुपाधिमाहेति प्रकाशार्थः स्यात्, स प्वायुक्तः । तत्र स्वरूपसम्बन्धेतिपदाभावाद्दष्टं हीत्या दितद्विवरणासङ्गतेः। तत्र संस्कारसापेक्षत्वस्यापि साधनेन निरुक्त सिद्धसाधनानवकाशाच। किञ्च पूर्वपक्षफाक्किकायामाक्षेपे पूर्वपक्षिण एव सिद्धान्तो युक्त इति कथं तदा स्वीय एव स्थापनानुमाने यहि द्रव्यमित्यादिना दूषणोद्भावनं घटेत । न चात एवत्यादिसिद्धान्त्य नुमान एव सिद्धसाधनोद्भावनं यदीत्यादिनेति वाच्यम् , तत्र सं स्कारादृष्टयोविंशिष्येव साध्यत्वात्। किञ्च यद्वेत्यादिना सिद्धान्ता न्तरावतारोऽप्यसङ्गतः स्यादिति । केचित्तु आहेत्यनन्तरं तुल्यमि त्येच पाठ इति वद्नित । साध्याव्यापकत्वादिति । एतच्च यथाश्रुतसाध्या भित्रायेण । विवक्षितसाध्यस्य वीजादावभावात् । यदि चैकवृत्तिप दस्याव्यासज्यवृत्तित्वमर्थस्तदा धर्मत्वादिमत्यदृष्टे यथा विवक्षित साध्याव्यापकत्वमपि द्रष्टव्यम् । अत्र यदीति । इदमपि कार्यानुकुलत्वं यथाश्वतमेव साध्यपाविष्टामित्यभिसन्धाय । यदि च यथा विवक्षितं कार्यानुक्लत्वं तथा, तदोक्तमदृष्टेन सिद्धसाधनमध्योजकत्वं च दृ षणं द्रष्टव्यम् । योगीति । विशेषपदार्थविशिष्टनित्यद्रव्यसाक्षात्कारि षयत्वेन(१)उभयोरिप हेतुत्वादिति भावः। एतच वर्त्तमानगोचरसाक्षा त्कारमात्रस्येव विषयजन्यत्विमिति मतेन। गुणपक्षत्व इति। यद्यपि दृव्यः पक्षतायामप्ययमुपाधिः सम्भवत्येव, उपाधेर्नित्यनिद्धेषत्वात्, त थापि सत्वतिपक्षोत्थापकतयोपाधेदाँषत्वम् । द्रव्यपक्षतायां च न द्रव्यत्वमुपाधिस्तद्व्यतिरेकस्य पक्षावृत्तित्वादित्यभिप्रायेणदम् यद्यप्येवमपि मूळोक्त उपाधिरसमाहित एव, तथापि आत्मत्वमुपाधि रिति मुले द्रव्यत्व(२)मेवोपाधिरित्यर्थ इति भावः। ननु गुणोऽप्य दृष्टसापेक्षतया साध्यसत्त्वेनोपाधेः साध्याव्यापकत्वं साध्याव्यापकत्वमित्यरुचेरपरितोषनिबन्धनमेवाग्रिमग्रन्थ

(१) रे विष'।

(२) 'त्वमुपा'

कृतेऽपि । शक्तेरपि शक्त्यन्तरापेक्षायामनवस्थितेः । अनपेक्षत्वे तथैव(१) व्यभिचारात् । जननशक्तियोग्यत्वं जनकत्वमिति चे-

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

शक्तेरपिति । जनकतावच्छेदकत्वाभ्युपगमे नायं दोषो हेतोरेव तत्रा-भावात् । अनवस्थितिरित्यपसिद्धान्तमुपलक्षयति । तथैवेति । ननु शक्ति-जन्यजनकत्वस्य शक्तिसापेक्षत्वस्य शक्ताविष सत्त्वान्न व्यभिचारो न वेयं व्यभिचारादेशना सम्भवत्युपजीव्यविरोधात् न हि व्यभिचार स्तन्नये तत्प्रमाणादन्येन सिद्धमिति चेन्न त्वद्नुमानस्य स्वविरोध्यत्वोपस्थापकत्वेनाप्रमाणत्वमिति विवक्षितत्वात् । परो व्यभिचारमु द्धरति—जननेति । शक्तौ च न जननशक्तियोगित्वमात्माश्रयानव-

पूर्वापरितोषेणाह—शक्तेरपीति । अपसिद्धान्तश्चेति शेषः । तथैवेति । ननु सापेक्षत्वं तज्जन्यजनकत्वं तच्च शक्तावस्त्येव न हि शक्तिजन्यजनकत्वं न शक्ती विरोधात् । किं च शक्तिस्वीकारोऽनेनेव प्रमाणेन । तथा च शक्त्या तद्दूषणे उपजीव्यविरोधः । मैवम् , प्रतिपक्षादृष्टाभावेनाः न्यथोपपत्तेरनुमानमप्रयोजकम् । यद्वा याऽनुमितिः स्वहेतुव्याप्तिविरोधिनमर्थं साधयति सा न प्रमत्यनुमितरेवाप्रमात्वमनेनोद्धाव्यत इति भावः । शक्तौ मानाभावेऽपि साधकवाधकमानाभावात् संशयः स्या

# न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

मवतारयति—यद्वेति । ननु सापंक्षत्वमिति । न च शक्तंजनकतावच्छेदकः
तथा शक्तिजन्याप्रसिद्धेनेविमिति वाच्यम् , तथा सित जनकत्वहेत्वभावादेव तत्र व्यभिचाराभावादिति भावः। ननु तज्जन्यजनकत्वमा
त्रं न साध्यमतीन्द्रिये द्धपादौ स्वेनैवान्यथासिद्धा शक्तिसिद्धानापः
त्तरिप तदाश्रयत्वे सतीति विशिष्टामित्यरुचेराह —किवेति । नन्वेवं दोपान्तरसम्भवेऽपि मौळं व्यभिचाराद्भावनमसमर्थितमेवेत्यत आह—
याऽनुमितिरिति । तथा च नेह प्रतिबन्धार्थ व्यभिचारोद्भावनं मौळमिप तु जातानुमितेरप्रामाण्यप्रतिपादनार्थमित्यर्थः । यद्यपि शक्तिमादाय व्यभिचार इति विषयावाधादेव नानुमितेरप्रामाण्यम् , तथा-

ऽवय

नाराः यद्वा

शार्थः

ोत्या

रुक्त-

क्षिण

यदि

ान्त्यः त्र सं

ान्ताः यामेः

ाध्याः चिप

क्षित

हलत्वं

बक्षितं च दू

ारवि

नाक्षा

द्रव्य

, त

चा न

म् ।

पाधि

डिट्य

क्रमण ग्रन्थ

<sup>(</sup>१) तयैव व्यव।

न्न, आसिद्धेः । तस्माद्विवादाध्यासितं न निजरूपमात्रसम्बद्धाती न्द्रियसापेक्षं प्रमाणेन तथानुपलभ्यमानत्वात् । यत्त्रमाणेन य

हप

थ

ध

ग

य

7

3

5

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

स्थाभ्यामित्यर्थः । शक्तेरसिद्धहेतोरसिद्धिरिति परिहरति-ने ति । साधकवाधकप्रमाणाभावात् शक्तो संशयप्रसङ्गबाधकमुपन्यस्य पनयति—तस्मादिति । विह्ननं दाहानुक् छाद्विष्ठातीः न्द्रियधम्भेसम्बायी त्यर्थः । प्रमाणेनेति । सम्भावितयोरर्थापत्यनुमानयोरपास्तत्वादिनि न्यायळीळावतीप्रकाशः

दिति बाधकमाह—तस्मादिति। ननु हेतुः स्वरूपासिद्धः न हात्र न प्र माणिमिति परेणाभ्युपेयते त्वया वा साधियतुं शक्यते अन्यथेवं सर्व सर्व्वत्र बाध्येत। मैवम्। प्रतिबन्धकसन्त्वे सित यद्भावात् कार्यामा वः स न सप्तपदार्थविहर्भूतः कार्यजनकत्वात् सम्प्रतिपन्नविति विविक्षितत्वात्। अत्र वदन्ति। मण्यादिप्रयोगजन्यादृष्टं प्रतिवन्धक मिति न युक्तं किं तु मण्यादिरेव तथा प्रथमोपिस्थितत्वादुपजीव्यत्वा ह्याचवाच्च। न च प्रतिबद्धान्यस्य कारणस्य तत्त्वमिति कारणताव च्छेदकत्वादकारणमेव मण्याद्यभावः सामान्येनान्वयव्यतिरेकवत्त्वा गृहीते सित कार्यानुत्पत्तौ सहकारिभेदस्य कर्यनात् तद्विशेषस्याक

न्यायलीलावतीप्रकाशाविवृतिः

पि त्वया शक्तें शक्तान्तरं विनैव यथा जनकत्वं स्वीक्रियते अन्य थाऽनवस्थानात् तथा कारणान्तरेऽपि स्यादित्यप्रयोजकत्वे पूर्वमुकं तात्पर्थम्। ननु प्रसाध्याङ्गक एव हेतुरत आह—त्वया वेति। सिद्ध सिद्धा व्याघातादिति भावः। अन्यथेति। स्वयं प्रमाणानभ्युपगममा त्रेणैव वस्तुविरहसाधन इत्यर्थः। स नेति। समस्तपदार्थान्तर्गत इत्यर्थां यथाश्वते प्रतियोग्यप्रसिद्धेः। कार्य्येति सम्पातायातम्। जनक त्वमप्यनुकुलत्वमात्रं कारणतद्वच्छेदकसाधारणम्, अन्यथाऽन्यत्रासिद्धेरिति समर्त्तव्यम्। मण्यादीति। इदमुपलक्षणम्, तज्जनका द्वमद्यवियोणार्जितकरतलानलसंयोगश्चत्यपि द्वयं द्रष्टव्यम्। हेतो रिप दृष्टेनैवोपपत्तेरित्यपि दृष्टव्यम्। न चेति । यद्यपि तथाकार णत्वेऽपि नादष्टप्रतिवन्धकत्वसिद्धिरिति शङ्केवेयमनुपपन्ना, तथापि तदस्थस्य मुरारिमिश्रस्य शङ्केयम्। सामान्येनेति। बहित्वादिनेत्यर्थः।

हपनादुपजीव्याविरोधात् सहकारिप्रत्याख्यानापत्तेश्च व्यक्त्येक्ये चास-न्यायळीळावतीप्रकाशिववृतिः

द्राती

न य

ते-ने

न्य <del>स्</del>या

नवायी

वादिति

य न प्र

वं सर्व

ार्याभा

विदिति

वन्धक

वियत्वा

णताव

तवत्त्र य

बस्याक

ने अन्य

पूर्वम्रे

सिद्ध

गममा

त इत्य

जनक

थाऽन्य

ज्ञनका

। हेती

थाकार तथापि

त्यर्थः।

'सति' विद्यमाने । अपजीब्येति । विदिष्टस्यापि कारणतात्रहे प्रथम कारणतात्रहो बीजम् । अन्यथा यहिमन् सत्यपि कार्याभावे यत्स-स्वे कार्य्य तत्राद्यस्याहेतुत्वमुत्तरस्येव हेतुत्वं कल्प्येत । तथा च प्रा-थिमिकसामान्याविच्छन्नकारणताग्रहविरोध इत्यर्थः । नन्विद्समङ्गतं र्धार्मेमकारणतात्रहमात्रस्योपजीव्यत्वात् तद्वच्छेदकत्वग्रहस्य दैवा-गतत्वात् । उपजीव्यत्वेऽपि तस्यापरित्यागात् , अधिकामितिन्याः यादित्यरुचेराह - सहकारीति । एककारणपरिशेषापत्तेरित्यर्थः । वि निगमकाभावेनोभयहेतुत्वस्यान्यत्रेवात्रापि समानत्वादिति भावः। नन्वेवं दण्डत्वद्दुत्वयोद्दमयोरपि जनकत्वमस्तु द्दुत्वस्य जनकत्वे त-त्रावच्छेदकान्तरकरुपनागौरवमिति यदि तदा प्रक्रतेऽपि समानम्। अत्र मिश्राः । स्वरूपयोग्यतायावदाश्रयभाविनी सा चावच्छेदकाव चिछन्नयावदाश्रयभाविनी सा चावच्छेदकाविच्छन्नकारणस्वरूपा Sवच्छेदकस्वरूपा वोभयथाप्यवच्छेदके सत्येव वर्त्तत इति। यावदाः श्रयभाव्येवावच्छे १कमपीत्यच्छे १कान्तराकल्पनालाघवात् तत्र भ्र-मिजनकत्वरूपं यावदाश्रयभाविद्दद्वमवच्छेद्कम् , प्रतिबन्धः काभावसाहित्यं तु न तथा, कादाचित्कत्वात्। न चैवमपि दण्डस्यावच्छेदकत्वे वेपरीत्यमेवास्त्विति साक्षात्सहकारिसमवधानासमवधानाभ्यां विनिगमनासम्भ-वादिति वदन्ति । न चैवमालोक(१)स्याप्युक्तविनिगमनया हेतुत्वं तु न स्यादिति वाच्यम् , तदुत्कर्षेण प्रत्यक्षोत्कर्षात्तस्य त्वाद्विषयत्वेन कारणतावश्यम्भावाचिति । व्यक्त्यैक्ये चेति । एकव्यक्ति-क आकाशादौ प्रतिवद्धेतरत्वाभावादित्यर्थः।अन्योन्याभावस्य व्याः प्यवृत्तित्वा(२)दिति भावः । यद्यपि भेरीसंयोगादेरेव तथा जनकत्व-स्वीकारे देशभेदेन शब्दोत्पत्यनुत्पत्ती तत्र समर्थयितुं शक्येत,तथा-प्याकाशकारणतायां स्वरूपमात्रानिवन्धनायामन्यत्रापि इष्टान्तेन तथा कारणता करुप्यत इत्यत्र तात्पर्य्यम्। अत्यन्ताभावावच्छेद्कत्वपक्षे यद्यपि नेदं दृषणं तस्याप्यव्याप्यवृत्तित्वात् , तथापि तत्र पूर्वकमेव

<sup>(</sup>२) 'के रूपस्याप्यु'। (२) 'त्वाभ्युपगमादि'।

## था नोपलभ्यते न तत्तथाभूतं, यथा नीलं न पीतं रूपम्।

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्।

R का

₹Ū

दण

र्घा

तव च

হা

वि

वा

स नी

त्व

भ

व

दन

न

पां द

33

क

79

प्र

3

हि

Ų

Z

4

भावः। ननु अर्थापत्तावुक्तान्यथोपपत्तिनं सम्भवति न हि मणिज न्यमदृष्टं दाह।वराधि अनुपस्थितत्वात् किन्तु मणिरेवान्वयव्यितिरे कशालित्वात् । अत एव करतलानलसंयागिवशेषोऽप्यव्याप्तः । न व मण्यादेरेव दाहप्रतिबन्धकत्वे तदभावस्यैव दाहकत्वमिति राक्तिसिदि न्यायलीलावतीप्रकाशः

स्भवात । अथ मण्यादिसंसर्गाभावो न हेतुः, न हि करादौ मण्याद त्यन्ताभावो नास्ति संयोगात्यन्ताभावो वा मणेः स्वावयववृत्तित्वात् संयोगस्य चाव्याप्यवृत्तित्वादिति चेन्न, इह भूतले घटो नास्तीतिवह संसर्गाविच्छन्नप्रतियोगिकस्याभावविशेषस्य सति प्रतिबन्धके तत्रा भावात स च समयविशेषावच्छेदेन संसर्गितयाऽत्यन्ताभाव एव अ तिरिक्त एव(१)वेत्यन्यदेतत् । न चैवं प्रतिबन्धकं सति तज्जातीयव्य क्त्यन्तराभावमादाय कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः सामान्याभावस्य कारणत्वात तस्य च यत्किञ्चत्प्रतियोगिसस्वे विरहात् तावतामभावानां कूटस्येव वाकारणत्वात्। अत एव न प्रतिवन्धकाभावत्वेन कारणत्वमन्योन्या श्रयात कारणीभृताभावप्रतियोगिन एव प्रतिबन्धकत्वादित्यपास्तम्। मण्याद्यभावकूटत्वेन कारणत्वात् । न च विशिष्टाभावनिरुक्तिः विशे

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

दुषणमिति मन्तव्यम्। अथेति । अन्योन्याभावस्तु हेतुत्वेन शाङ्कितोऽपि न, मणिसत्त्वे तद्नयोन्याभावमादाय हेतुतापत्तेरिति हृद्यम्। अ त्यन्ताभावस्यापि समयविशेषेणाश्रयसम्बन्धे प्रागभावादिविलोष इत्यरुचेराह—अतिरिक्तो वेति । जन्याभावत्वेनैव च ध्वंसविभजनात्र विभागव्याघात इति भावः । सामान्येति । प्रतिबन्धकत्वावाच्छन्नप्रति योगिकसामान्याभावस्येत्यर्थः । ननु प्रतिवन्धकत्वं कारणीभूताः भावप्रतियोगित्वमित्यन्योन्याश्रयः।न च कार्यानुत्पाद्प्रयोजकत्वं प्रति न्धकत्वमिति वाच्यम् , अनुत्पादस्य प्रागभावात्मकतयाऽ(२)साध्य त्वादित्यरुचेराह - कूटस्यैवेति । मण्याद्यभावकूटस्य मण्यभावत्वादिः ना जनकत्वादित्यर्थः । विशेषणेति । न चैवं क्षणरूपोपाध्यविछन्नघटः

<sup>(</sup>१) 'अतिरिक्तो वे'ति विवृतिधृतः पाठः । (२) 'भावरूपतंया' ।

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

तिति वाच्यम्, एवं सत्युरोजककालेऽपि दाहो न स्यात् प्रतिवन्धः काभावस्य सहकारिणोऽभावात्। न च प्रतिवद्धेतरविहत्वेतेव का-रणत्वे किं शक्त्येति वाच्यम्, एवं सति सहकारिणामुच्छेदप्रसङ्गात्, रण्डादिसमवहितचकत्वेनैव कारणत्वसम्भवात । न च न केवलः प्रतिबन्धकासायः कारणं किन्तुत्तेजकाभावविशिष्टो, न चोत्तेजककाळे तदभाववैशिष्ट्यमिति वाच्यम्, एवं हि विशिष्टाभावः कारणं स च विशेषणविशेष्यतद्भयाभावेषु नातुगत इत्यनतुगमापत्तिरेक-शक्तिमत्तयाऽनुगमे सिद्धं नः समीहितम्। विशेषणाद्यभावेषु विशिष्ट विरोधित्वमनुगमकामिति चेन्न, विशिष्टस्यानभ्युपगमात् । अभ्युपगमे वा विशिष्टविशेषणाद्यभावयोर्न परस्परविरहात्मत्वं विरोधः, तथा सति विशेषणादेरेव विशिष्टत्वं स्यात् । नापि परस्परविरहब्याप्यत्वं नीलपीतादिवत् परस्पराविरहस्य परस्पराक्षेपकत्वं वा नित्यत्वानित्य-त्ववद्, विशेषणाद्यभावस्यैव विशिष्टाभावक्षपत्वेनाभेदे व्याप्यव्यापकः भावाभावात्। मण्यादिकाले च न मणिप्रागमावप्रध्वंसौ तद्त्यन्ताभा-वश्च करादौ सार्वात्रेक इति मणिसमवधानदशायामपि दाहापत्तिस्त-दन्योऽन्याभावेऽप्यवेम्। किं च मणेः सत्त्वेऽपि मन्त्राभावाद् दाहापात्तिः, न हि एकजातीययावतकारणसमवधानं तन्त्रम्। तथा च सकलदण्डो-पस्थितौ परं घटोत्पत्तिः स्यात्। मन्त्रादेश्चाद्यविनाशिनोऽभावाद्नुप-दमेव दाहः स्यात्, न तु प्रहरादिपर्यन्तमदाहः। प्रतिवन्धकाभावस्य कारणत्वेऽन्योऽन्याश्रयः कारणीभूताभावप्रतियोगित्वस्यैव प्रतिब-न्धकत्वात् । मण्याद्यभावकूटत्वेनापि कारणता मण्यादीनां प्रतिवन्ध-कत्वमगृहीत्वा प्रहीतुं न शक्यते, अप्रतिवन्धकरासभाद्यभावस्यापि त-रक्रदप्रवेशसम्भवात्। रासभादीनामप्रतिवन्धकत्वान्नैवामिति चेत् तर्हि पतिवन्धकत्वं मण्यादीनां गृहीत्वैव तदभावकृटस्य कारणत्वग्रह इति कथं नान्योऽन्याश्रयः। अत एवोत्तेजकाभावादिविशेषणाव च्छिन्नप्रतिबन्धकाभावत्वेनैव न कारणता अन्योऽन्याश्रयात्। अत एव उत्तेजकाभावप्रतिवन्धकयोर्विशेषणिवशेष्ययोः सम्बन्धाभावोः <sup>ऽ</sup>नुगतो न दाहकारणं तयोः सम्बन्धान्तराभावात् स्वरूपसम्बन्धस्य च स्वरूपद्वयात्मकस्याभावयोरननुगमात् । मैवम् । प्रतिवन्धकत्वं हि कार्यानुत्पत्तिव्याप्यसमवधानत्वमः उत्तेजकाभावविशिष्टप्रतिबन्धः

9

णिज

गतिरे

न च

संदि

याद्य

वात्

तिवत

तत्रा

व अ

यव्य

ात्वात्

टस्येव

गिन्या

तम्

विशे

तोऽपि

[। अ

वलोप

जनान्न

त्रप्राते ।

भृताः

प्रति

नाध्य

वादि

न्नघट

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

रे

FZ

त

र्त

हा

更

शे

नः

घु

वि

त्तु धी

म्ब

च

प्प

मत

25

ता

वाः

सा

का

तउ

का

नन्द

णत

पगम

काभावस्य कारणत्वमुत्तेजकाभावाविच्छन्नप्रतियोगिकप्रतिवन्धका भावस्येति यावत् । प्रतियोगितावच्छदकभेदेनाभावभेदाभ्युपगमात्। पवं च नान्योऽन्याश्रयाननुगमौ । स चाभावे।ऽत्यन्ताभाव एव संस गांविच्छन्नप्रतियोगिकोऽन्यो वा उत्पादिवनादाद्यीतः सामान्याव च्छिन्नप्रतियोगिकश्रासौ कारणिमिति नैकसत्त्वे दाहापित्तः । एवं चा र्थापत्तावन्यथोपपत्तावनुमानमि दृष्यं तत्रापि साध्ये भावभूति। पदप्रक्षेपात् प्रतिवन्धकाभावेनान्यथासिद्धिर्निरसनीया । तथा ६ व्यर्थविद्येषणत्वमवैयर्थ्यं वा द्याकि।भिन्नतिद्वन्नानन्तपदार्थद्यक्तिसि द्वप्रसङ्ग इति ।

ननु विषये ज्ञाते न ज्ञातताधीयते यन्निवन्धनो ज्ञातो घट इति न्यायलीलावतीप्रकाशः

षणाविच्छन्नप्रातियोगिकस्य विदेशिष्याभावस्य तदुभयसम्बन्धाभाव स्य वा विशिष्टाभावत्वात्। प्रतीतिवैठक्षण्यात् तस्य केवळिवशेषणिव न्यायळीलावतीप्रकाश्वित्रतिः

नाशस्वीकारे क्षणभङ्गापत्तिस्तादशक्षणभङ्गस्येष्टत्वात् , तिद्वशेष्य तावच्छेदकावच्छिन्ननाशस्य प्रतिक्षणभाविनोऽस्वीकारात् ।

नन्यास्तु(१)लाघवात्प्रतियोगिमात्रेणैव सममभावस्य विरोध इति
तत्र क्षणस्यव नाशो न घटस्य प्रतिवन्धकाभावस्थलेऽऽयुत्तेजकाभाव
विशिष्टस्य मण्यन्तरस्यैवाभाव इति । तद्युक्तम् । तथा सति तद्र
विद्यमानस्य मण्यभावात् (२) सत्यप्युत्तेजके दाहानापत्तेः । न द
स मणि (३) रप्रतिवन्धक पवमुत्तेजकोपनयपूर्वमणि तत्र दाहापत्तेः।
न च विशेषणाविच्छन्नविशेष्यविरहवत् विशेष्याविच्छन्नविशेषणवि
रहोऽणि हेतुरित्यविनिगम उभयहेतुत्वस्वीकारात् शक्त्यपेक्षया ल
घुत्वादिति । पक्षान्तरमाह-तदुभयेति । नन्वेवमणि विशिष्टाभाव प्रवेति
कचिद्विशेष्यसम्बन्धाभावातमा कचिद्विशेषणतदुभयप्रतियोगिकत्वा
भावात्मेत्यननुगमः । तत्राणि सम्बन्धाभावस्वीकारेऽनवस्थेति । अत्र
मिश्राः। विशेष्यविशेषणसम्बन्धाभाव एव विशिष्टाभावः। न चायमणि
विशिष्टाभावात्मेति तद्दोषताद्वस्थ्यं सम्बन्धस्य विशेष्याभावाप्रसिक्ष्
विशेषणप्रतियोगित्वक्षपविशेषणमात्राभावस्याननुगतत्वात् । न च वि

<sup>(</sup>१) 'नवीनास्तु' । (२) 'णेरभावाभावात्'। (३) 'णिः प्रतिवन्धक एव न उत्तेजको०'

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

धका

मात्।

संस

न्याव

वं चा

तादि

क्तिस

इति

भाव

णवि

के हम

इति

भाव

त त्र

न च

त्तः।

णवि

ल

विवि

त्वा

अश्र मपि

संइ

त्र वि

को ०'

शेष्याभावे तदुभयाभावे च साधारणत्वात्। एतेन कारणानि स्वज-न्यजनकाद्विष्टातीन्द्रियभावभूतधर्मवन्ति कारणत्वादात्मवत्। तत्रादृष्टं तथा सिद्धामाते सामान्यतः। भट्टमतेऽनुपल्लिधगम्यत्वात्तदभावोऽप्य तीन्द्रिय इति तद्वचावृत्त्यर्थं भावभृतेति विशेषणम्। विशिष्य तु विद्विद् हानुक्लातीन्द्रियाद्विष्टधम्मसमवायवान् दाहजनकत्वादात्मवत्। अनु-क्लुल्त्वं च कार्याभावव्याप्याभावप्रतियोगित्वं कारणतद्वच्छेदकसा-

#### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

राष्यसम्बन्धाभाव एव विरावणे हेतुरस्तु विराप्याणां मणीनामानन्त्ये-न तत्सम्बन्धाभावस्याननुगततया उत्तेजकाभावसम्बन्धाभावस्य लः बुत्वात् अधिकरणभेदेऽपि उत्तेजकाभावस्यकत्वात्।अस्तुवा विशेषण-विशेष्यप्रतियोगिकत्वाभावसम्बन्धो दाहकारणं तस्यैकत्वादिति। केचि-तु सम्बन्धत्वावाच्छन्नाभावो विशिष्टाभावः । सम्बन्धत्वं च विशिष्ट-धीजननयाग्यत्वम् । तच्च कचित्संयोगादिनिवन्धनं कचित् स्वरूपसः म्बन्धनिबन्धनम् । एवं च मणेः प्रतिबन्धकत्वं समानाधिकरणाभावस्य च दाहकारणत्वं निर्वहतीति वद्नित । कारणानीति । वस्तुमात्रपक्षतायां पण्डापूर्व्वादौ वाध इति कारणानीत्युक्तम्। अनित्यत्वमपि विशेषण-मतो न प्रागभावगभी जुकूल त्वपक्षघिटतसाध्यासस्वान्नित्यकारणे-ऽशतो वाधो न चात्मादावंशतः सिद्धसाधनम्। न चैवमपि कारण-तावच्छेदकतत्तद्धमर्ममादायातीन्द्रियकारणेंऽशतः सिद्धसाधनमिति वाच्यम्, अनुकूलत्वस्य प्रागभावगर्भस्य निर्वचने तद्रप्रसङ्गात् । साध्ये च स्वजन्यत्वं स्वनिमित्तकारणकत्वमतो न गुरुत्वादिमति कारणें ऽशतः सिद्धसाधनम् । तदन्यस्यैव वा पक्षत्वम् । तथा सित (१) तज्जन्यत्यादिविशेषणं ताद्रप्यासिद्धये । जनकत्वं चानुक्लत्वम् । किचित् पाठ एव तथा । विहिरिति । दाहानुकूलत्वं ताद्रृप्यसिद्धये । जनकत्वं तदा वाधो (२) यदि च कार-नन्वनुकूलत्वं यदि णतावच्छेदकत्वं तदा दृष्टान्तासिद्धि(३)रत आह—अनुकूलतं वेति। अ-

<sup>(</sup>१) स्वजन्यत्वादिविशेषणं तद्वासिद्धये इति पाठो द्वितीयपुस्तके ।

<sup>(</sup>२) मीमासकैः शक्तेः कारणतानुपगमात् ।

<sup>(</sup>३) दृष्टान्तस्यादृष्टवदाःमनः स्वतः परतश्चामिद्धिरदृष्टस्य कारणतावच्छेदकतायाः केनाप्यनभ्य-पगमात् ।

## नापि ज्ञातता । निराकरिष्यमाणत्वात् । नापि वैशिष्ट्यम्

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

Ŧ

f

fi

दा

न्

হা

जः

वि

नेत

एव

सि

र्णा

त्रैव त्रपे

या

भा

भा

स्य

कत

प्य

सः

हि तथा

पस

तत् पदार्थान्तरं स्यादित्यत आह—नापीति । नापि वैशिष्ट्यमिति। व न्यायलीलावतीप्रकाशः

धारणिमिति नासिद्धिः स्वतः परतो वा। न चात्मत्वमुपाधिः सामान्य नुमाने अन्त्यशब्दध्वंसकारणकालाकाशयोः \*साध्याव्यापकत्वात्। हि शेषे दाहानुकूलौष्ण्यवति तेजोद्यणुके साध्याव्यापकत्वादित्यनुम नं शक्तिसाधकमित्यपास्तम् , प्रतिवन्धकाभावेनान्यथोपपत्तेर्भ वभूतेतिविशेषणवैयर्थ्यात्। अन्यथा शक्तिसिद्धनन्तरं शक्तिभि अत्वेन साध्यविशेषणात् , तत एव शक्तिभिन्नधर्मासिद्धापत्तेरिहं संक्षेपः। विस्तरस्तु "कुसुमाञ्जलिप्रकाशे"।

श्वातो घर इति विशिष्टयुद्धेविशेषणविशेष्ययोः स्वरूपमेव स म्बन्धो हेतुः, अन्यथा ज्ञानेन ज्ञातताधानेऽपि नियमो न स्यादतीता दौ तदसम्भवश्चेत्याशयेनाह—नापीति। तदननुभवात् सप्तमपदा र्थत्वेनेति शेषः। न हि वैशिष्ट्यानुभव एव नास्ति दण्डीतिक घराभाववद्भूतलभाति प्रतीतेः। ननु विशिष्टव्यवहारत्वेन वि शेषणविशेष्यसम्बन्धस्य निमित्तस्यानुमानं क्लप्तसम्बन्धवाधे व

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

त्राभावपदं प्रागभावपरम् । व्याप्यत्वं च कालगर्भम् । इदं च सम धिसौकर्यात् । वस्तुतः कारणतावच्छेदकत्वमनुकूलत्वम् । न चाप्रसि द्धिः । धर्मत्वादिकमादायाद्दष्टस्य दृष्टान्तत्वात् । न च गुणगतजात्यन् द्वीकारे नैवमिति वाच्यम्, परमते धर्मत्वादिकं स्वमते तु शक्तिमादी याद्दष्टस्य दृष्टान्तत्वसम्भवादिति रहस्यम् । अन्त्येति । न चात्मत्वै मिप कालेऽस्त्येवति वाच्यम्, तस्य समवायेनोपाधित्वमित्याद्ये यात् । प्रतिवन्धकाभोवनेति । इद्मुपलक्षणं प्रत्यक्षत्वक्षपपक्षधर्माविच्छं न्नयथाविवक्षितसाध्यव्यापकस्यात्मत्वस्य सामान्यानुमाने, शुद्धस्य ध्यव्यापकस्य च द्वितीयानुमाने उपाधित्वसम्भवाच्चेत्यिप दृष्टव्यम् । इदमेवाभिसन्धायाह—विस्तर इति ।

<sup>\*</sup> तब मत इत्यादिः। शब्दानां मीमांसकैर्नित्यत्वाभ्युपगमात्।

घटाभावभृतलयोस्तद्ननुभवात् । इह भूतले घटो ना-स्तीति न्यपदेशमात्रम् । असति सम्बन्धेऽत्र घटाभावो नान्यत्रेः ति न्यपदेशे किं नियायकम् । एतद्भूतलसम्बन्धेन प्रतियो-गिना अभावनिरूपणम् । दाण्डपुरुष इत्यत्र तु गुरुत्वप्रतिबन्धः

यम्।

ति। १

मान्या

ात्।ि

य जुम।

। त्रेभां

क्तिभि

तेरिह

व स

तीता

नपदा

तिवर

वि

धे त

सम

प्रसि

त्यन

मादा

मत्व

याश

च्छि

इसा

यम् ।

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

दार्थान्तरीमित शेषः। व्यपदेशमात्रमिति। वस्त्वननुरोधी व्यपदेश इत्यर्थः। ननु व्यपदेशस्येव प्रतिनियतत्वात् वैशिष्टयं स्वीकरणीयमित्याः शक्कते—असतीति। यत्र प्रतियोगी समारोप्यते तदेवहेति व्यपदेशमाः जनं भवति। समारोपश्चाहार्यः, स्वरसवाही वेति। विशिष्टवुद्धौ न विशेष इति परिहर्रात—एतिदिति। एतद्भृतस्यस्वन्धित्वेनारोपितेनेत्यर्थः। वस्तुतस्तु अभावभूतस्योः स्वरूपसम्बन्धो ज्ञानिवशेष एव वा वैशिष्ट्यम् । ननु अभावविशिष्टप्रतीत्यनुरोधाद्वैशिष्ट्यं मा सिद्धचतु, भावविशिष्ट्यीरेव समूहास्यवनाद्विस्थणा वैशिष्ट्यं प्रणमित्यत आह—रण्डिति। समूहास्यवने विशेष्यस्य विशेषणाधारत्वं न

त्रैव सम्बन्धान्तरे पर्यवस्यतीत्यत आह—इहेति। व्यपदेशमात्रमिति। मान्त्रपदन सम्बन्धनैरपेक्ष्यमुक्तम्। एतद्भूतलेति। एतद्भूतलसम्बद्धतन्यारोपितेनेत्यर्थः। अत्यन्ताभावे प्रतियोग्यधिकरणयोः सम्बन्धान्मावात्। न चैवमेतद्भूतलिनष्ठतया ज्ञातप्रतियोगिनिक्षण्यत्वस्यवान्मावेनाधिकरणसम्बन्धक्षपत्वादृव्यपदेशमात्रमित्यनेन विरोधः, एतन्य व्यपदेशनियामकमात्रतयाऽभिधानेन व्यपदेशविषयानभिधाय-कत्वात्। तथा च यत्सम्बद्धतयारोपितेन प्रतियोगिनाऽभावो निक्ष्यत्वेत् सप्तमी प्रयुज्यत इति तात्पर्यम्। दण्डीति। दण्डी पुरुष इन्यायलीलावतीप्रकाशविद्यतिः

सप्तमपदीथत्वेनित। सम्बन्धिद्वयभिन्नत्वेनत्यधः। सम्बन्धेनैरपेक्ष्यमितिः सम्बन्धेनैरपेक्ष्यमितिः सम्बन्धिद्वयातिरिक्तसम्बन्धिनैरपेक्ष्यमित्यर्थः। तेन प्रागुक्तेन "नि हि वैशिष्टधानुभव एव नास्ती"त्यादिना न विरोधः। तथा चेति । इदं च यथाश्रुतमूळानुसारेणोक्तम्। वस्तुतः स्वक्र-पसम्बन्धस्यैव नियामकावे तात्पर्य्यमतो न "न हि वैशिष्ट्ये"त्या

कत्वं पुरुषस्य दण्डाधारत्वं प्रतीयते व्यपदेशमात्रं वा । विष रीतस्तु न व्यपदेशोऽनाभिधानानिरस्तत्वात् । ताद्धे तस विशेषणं विशेष्यं च तत्सम्बन्धफलार्षकम्।

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

शेष दि

तथ

कृतं

संय

विव

छुटर

स्य

मेव

ङ्गात

तिव

पसि

नान्

वश्चे

युत्त

नात्

ण्ड

प्रयो

वक

अत्र

भाव

न ३

ति

सर्ग

वैशि

द्यो

भासत इति विशेषः । नजु दण्डीत्यत्राधारत्व। नुभवो नास्तीत्यनुश्येनाह—व्यपदेशमात्रमिति । तर्हि पुरुषी दण्ड इत्यपि स्यात् नियाम काभावादत आह—विपरीत इति । अप्रयोगादेवाप्रयोग इति भावः। इदानीं व्यपदेशप्रतिनियमञ्जपपादयति—विशेषणमिति । यद्वस्तुतो वि

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

त्यत्र वैशिष्ट्यं न प्रतीयते अपि तु दण्डाधारत्वम्। तच दण्डगुरुत्वम तिबन्धकत्वमित्यर्थः । न च गुरुत्वप्रतिबन्धकत्वं गुरुत्वकार्यपतन हेत्वभावप्रतियोगिसंयोगवस्वम् , तच्च दण्डस्याऽप्यस्तीति सोऽप्या धारः स्यात्, प्रतिवध्यगुरुत्वानाश्रयत्वे सतीतिविशेषणात् । यह दण्डीत्यत्र संयोगमात्रं विशेषणतयाभिमतं न तु पराभिमतं पदार्थ न्तरिमत्याह—व्यपदेशमात्रं वेति । नन्येवं संयोगाधारत्वाविशेषात् पु रुषी दण्ड इत्यपि व्यपदेशः स्यादित्यत आह—विपरीतस्त्विति । पूर्वेष प्रयोगाभावादाधुनिकानामप्रयोग इत्यर्थः । विशेषणमिति। न च प्राक् इ नविशेषो वैशिष्टचमित्युक्तामिदानीं च विशेषणाद्यात्मकं तदुच्या इति विरोधः, उभयोर्यः सम्बन्धो वैशिष्ट्यं तत्फलार्पकं ज्ञानकपं वै शिष्टयमिति कीर्तितम्।तयोः कयोरित्यपेक्षायामुक्तं विशेषणं विशेष चेत्यर्थात् । तनु यथार्थाविशिष्टज्ञानस्य विशेषणविशेष्यसम्बन्धि मित्तकत्वाद्भावे संयोगवाधेऽतिरिक्तं वैशिष्ट्यं सम्बन्धः सिद्धवेर अन्यथा समवायोऽपि न सिद्धयेत् तत्रापि ज्ञानविशेषेणोपपत्तेः। ध्य पदेशमात्रत्वे तु निरर्थकत्वापत्तिः। न च स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धसा धनं तस्य तत्तःसम्बन्धिरूपःवेनाननुगतत्वात्। नाष्येतद्भूतलसम्ब न्धेनेत्याद्युक्तं नियामकं अभावं प्रत्यधिकरणोवलेखस्यान्येन सम्बन्धे

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

दिना विरोध इति ध्ययम् । वैशिष्यम् अतिरिक्तवैशिष्ट्यम् । विशेष्यम् अतिरिक्तवैशिष्ट्यम् । विशेष्यम् अतिरिक्तवैशिष्ट्यम् । विशेष्यम् अतिरिक्तवैशिष्ट्यम् । विशेष्यम् । विष्यम् । विष्यम्

## ज्ञानरूपं स्वसामर्थ्यादैशिष्ट्यमिति कीर्तितम् ॥

्यायलीलावतीकण्ठाभर्ण**म्** 

शेषणं यद्य विशेष्यं तयोर्यत् सम्बन्धफलं विशिष्टव्यपदेशाः दि तदर्पकं तज्जनकं झानस्पमेय झानविशेष प्रवेत्यर्थः । तथा च विशेषणञ्चानविशेष्येन्द्रियसन्निकर्षततुभयासंसर्गात्रहः कृतं विलक्षणञ्चानं प्रतिनियतव्यपदेशहेनुरिति भावः । ननु संयोगाद्यविशेषेऽपि कृत एविष्टित्यत्र आह--स्वसामर्थादिति । स्वभाविशेषात्राहशादित्यर्थः । ननु झानविशेषोऽनुपलम्भवाधितः विशिष्टित्यर्थः । ननु झानविशेषोऽनुपलम्भवाधितः विशिष्टित्यक्षः । स्वस्तपसम्बन्ध्य स्वस्त्रपाणामानन्त्याद्वन्त इति सकलाभावसाधारणं विशिष्टयन्त्रस्र स्वस्त्रपाणामानन्त्याद्वन्त इति सकलाभावसाधारणं वेशिष्टयन्त्रस्र स्वस्त्रपाणामानन्त्याद्वन्त इति सकलाभावसाधारणं वेशिष्टयन्त्रस्र स्वस्त्रप्रयोगिति चेन्न तथा स्वति तद्वत्यपि तद्भाववेशिष्ट्यधोप्रस्ति इति विशिष्ट्य सर्वेषामभावानां वेशिष्ट्यस्याभ्युपगमेऽनवस्थापित्रद्वान्ती तेनेव तद्मवहार स्वात्मवृत्तित्वं तत्र स्वस्त्रपसम्बन्धन स्वायलीहान्ती तेनेव तद्मवहार स्वात्मवित्वं तत्र स्वस्त्रपसम्बन्धन स्वायलीहान्ती।

नाजुपपादनात्। तथा हि एतद्भृतलसम्बन्धः प्रतियोगी तदभाव-वश्चत्येव स्यान्न त्वभाववद्भृतलमिति दण्डी पुरुष इत्यत्रेत्यिप न युक्तम्। आधारत्वाभिधानेऽपि वैशिष्ट्यस्यानुभूयमानस्यानुपपाद-नात् तस्य ततोऽन्यत्वात्। नाष्यनभिधानं तथा विवक्षायां पुरुषी द्-ण्ड इत्यस्य प्रयोगस्य सम्भवात्। न हि पृर्वेषां प्रयोग आधुनिक-प्रयोगहेतुः, पूर्वप्रयोगम्बात्वाऽपि वाक्यार्थञ्चाने विवक्षायां चाभिन-वक्ताव्यादिप्रयोगात्। नापि बानक्ष्पं वैशिष्ट्यमचाक्षुपत्वााद्यापत्तेः। अत्राद्धः। वैशिष्ट्यस्य समवायवदेकत्वे घटाभाववति पटवति पटा-भावधीप्रसङ्कः घटाभाववैशिष्ट्यस्येव पटाभाववैशिष्ट्यक्पत्वात्। न च पटाभाववैशिष्ट्यसत्त्वेऽपि पटाभावो नास्ति तस्य तिद्वन्नत्वादि-ति वाच्यम्, पटाभावाभावस्याभावत्वे वैशिष्ट्येन सम्बन्धेन तत्र न्यायकीलावर्ताप्रकाशविवृतिः

सर्गविधयेति द्रष्टव्यम् । एवं च व्यपदेशमात्रमितिम्लस्यातिरिक्तः वैशिष्ट्याभानमात्रे तात्पर्य्यम् । तस्येति । अन्यथा समवायोऽपि न सि-स्रोदिति भावः । पटाभावाभावस्येति । तथा च पटाभावाभावानुरोधे-

विष

तस्य

पनुश

याम

गवः।

ते वि

द्वप्र

पतन

**ऽ**प्या

यह

दार्था

**A** 9

पूर्वेष

ह ज्ञा

च्यह

ा दो हर

धान

द्वध

1.6य

इसा

सम्ब

बन्धे

विशे

तु स

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

सत्वात् । भावत्वे च पटस्य प्रतिबन्धकत्वे पटाभावस्य पटाभावधी हेत्तापत्तेः, तस्य च वैशिष्ट्यसम्बन्धेन तत्र सत्त्वात् । वैशिष्ट्यस्य प्रत्यभावव्यक्ति नानात्वे विशिष्टवृद्धौ नैकः सम्बन्धो निमित्तमिति तत्त्रद्भावविशिष्ट्याने तत्तत्स्वरूपा विशेषणतैवानन्गता निमित्ता स्त किमनन्तवैशिष्ट्यैनेति ।

### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

नापि (१)तत्र वैशिष्टयसत्त्वमावश्यकमिति भावः। नन्वेवं समवाय स्येकत्वे वायौ रूपविशिष्टप्रत्ययोत्पत्तिस्तथापीति चेन्न तस्य रूपान धिकरणस्वभावत्वात् । न चैवं इयामघटे भाविरक्तरूपविशिष्टप्रस् यापत्तिः, तद्रपस्य तदानीमभावात् । प्रत्यक्षे विषयस्यापि कारण त्वात् । पटाभावस्यैव (२) तदान्यत्र विद्यमानत्वात् । न च तवापि कथं न तत्र पटाभावविशिष्टधीरिति वाच्यम्, कालविशेषावच्छेदेनैव तस्याधिकरणविशेषसम्बन्धात्मकत्वात् । न चैवं वैशिष्ट्यस्यापि क दाचिदेवाधिकरणविशेषसम्बन्धात्मकत्वमिति वाच्यम्, सम्बन्धा भावे तथाऽद्रशनात्। न चान्यत्र स्वरूपसम्बन्धेनेतद् दृष्टामिति वा च्यम्, एवमपि तत्तत्कालवैशिष्टस्य (३) सम्बन्धत्वेऽननुगमतौ ह्ये क्लप्तस्यव स्वरूपस्य सम्बन्धत्वकहपनात् । समवायस्थले त्व तुगतस्य समवायस्य सम्बन्धत्वेऽप्यधिकरणस्वाभाव्यादेव प्रत्ययो पपत्तेरित्युक्तत्वादिति । मिश्रास्तु वैशिष्ट्यस्वीकारे ध्वंसनाशाप त्तः, नित्यसम्बन्धिकारणनाशत्वेनैव नाशकत्वात्। न च समवाि नाशत्वेन नाशकता समवायत्वस्य जातेरभावे नित्यसम्बन्धस्यैव तथात्वात् । एतच्च(४)समवायान्यत्वविदेषणे गौरवात् । [ न चाख ण्डस्यैव समवायस्यावच्छेदककोटिनिवेश इति वाच्यम्, किञ्चिद म्मालिङ्गताया एव व्यक्तेरवच्छेद्कत्वदर्शनादित्यधिकः पाठा द्वितीया द्रीपुस्तके । ] न च जन्यभावत्वं नाइयतावच्छेदकमतो न ध्वंसनाश स्वीकारे इति वाच्यम्, प्रागभावसाधारण(५)स्य कादाचित्कत्वमात्रस्यैव ला घवेन तथात्वात्। न चैवं तवापि ध्वंसनाशापत्तिः, नाशकाभावात यमतो नित्यस्येत्यादिव्याप्तौ च नित्यपदस्यैव कालिकपरत्वात् । अन्यथी

तद्य चेयं '

योगव चिदिति ति(१) विशेष

पसम्ब

कुण्डा

गुर मवायि र्थ का

वरमा ति योग णत्वाव गौरवम दिति।

भावाहि त्ययाप

काचि

(1) .4 (१) गु

<sup>(</sup>१) 'पटाभावानुरोधनापि'। (२) 'वस्य च तस्यव तदा'। (३) 'कालविशिष्टवैशिष्टवस्य'। · (४) 'तत्र'। (६) 'रण्यस्य'।

आधारत्वं तु गुरुत्वप्रतिवन्धकत्वं कचित्समवायिकारणत्व-मभिव्यञ्जकत्वं वेत्यृहनीयम् । अन्यथा तस्योभयवृत्तित्वेनोभय-

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

तद्यवहारे प्रथमवैशिष्ट्यस्यापि किमङ्गीकारेणिति विशेषात्। निरस्ता चेयं "मणिमयुखे" विस्तरेण।

आधारत्वमिति । प्रतिवध्यपतनानाश्रयत्वे सति पतनप्रतिवन्धकसं-योगवन्मूर्त्तत्वम् । तर्हि पटे शौक्ल्यामिति चीर्न स्यादिस्यत आह—क-विदिति। कथं तर्हि गवि गोत्वमित्याधारत्वचीरित्यत आह-व्यक्षकत्ववे गन-ति(१)। सामान्यतो विशेषणवस्यं आधारत्वम्। विशेषणत्यं चाधेयत्वम्। **ब्रत्य**े विशेषणवत्ता च कचित् समवायेन कचित् संयोगेन कचित् स्वरू-रण-ापि पसम्बन्धेन यद्यपि, तथापि अनेनोपाधिनानुगतधीः। अत एव दक्षिन कुण्डमिति न धीः कुण्डस्य दिधिविशेषणत्वेनाप्रतीतेः। प्रतीती वा न्यायलीलावतीप्रकाशः

गुरूत्वेति । यथा कुण्डे दधीत्यत्र । तन्तुषु पटः पट ग्रुक्त इत्यत्र स धा वा मवायिकारणत्वम्। समवायित्वं कार्येऽपि वर्त्तत इति तद्व्यावर्त्तना-तौ र्थं कारणेत्युक्तम् । समवायिकारणस्य कचिद्भिव्यञ्जकत्वेऽपि कचि न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः त्वः

परमाकियाध्वंसस्य प्रतिबन्धकाभावत्वेन समानाधिकरणक्रियां प्र-ति योग्यत्वेऽपि कुतो न फलोपधानमिति वदन्ति । तिश्चन्त्यम् । गुः ापः णत्वाविच्छन्नप्रतियोगिकसम्वन्धिनाशत्वेनैव नाशकत्वात्(२)। न चैवं गौरवम्। तथापि(३)ध्वंसाप्रतियोगित्वरूपनित्यत्वविवेचने(४)गौरवा-यैव दिति। नवीनास्तु। अभावनिरुपिताधारताप्रयोजकसम्बन्धवन्त्वमेवाः ख भावाधिकरणताप्रयोजकमनुगतत्वात्। भावे तु नैवं गोत्वे गै।रितिप्र-द्धाः विवादकरणतात्रवाजकानुः । अन्यविवादक्षिति वद्दित। तन्तुच्छम्। अन् नुगतभावाधिकरणत्वनियामकनिञ्चाहाय भाव एव स्वरूपसम्बन्ध-विकारे वैपरीत्यापत्तेरिति दिक्।

कचिद्भिव्यञ्जकत्वेऽपीति । अभिव्यञ्जकत्वं तद्धिपयकप्रतीतौ निः वियमतो विषयत्वम् । तच रूपादिकं प्रति घटादेरस्त्येवेत्य-

80

मधी-यस्य मिति

त्तम

गय-

नैव

क

<sup>(</sup>१) "आभिन्यञ्चकत्वं वेति" मूलानुसारी पाठः।

<sup>(</sup>२) गुगात्वावच्छित्रसम्बन्धिनाशकत्वाद्। (३) तवापि। (४) 'त्वनिर्वचने गी॰'।

### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

7

त

T.

वि

व

ए

₹2

त

हि

ि

ध

व

ति

म

प्र

\$

तथा प्रतीतावपीष्टत्वात् । आश्रयासिद्धिरिप तद्विशेषणवत्तासिद्धिरे वानुगता । भूतले घटाभाव इत्यत्रापि अभावस्यैव विशेषणत्वम् । अ एव सन्निकर्षोऽपि स एव । ननु सम्बन्ध एव कश्चिदाधारत्वं स्याहि त्यत आह—अन्यथेति ।

नतु सामान्यवृत्तित्वात् सामान्यादिभिन्नं साहर्यं पदार्थ न्यायलीलावतीप्रकाशः

म्न तथेति तस्य पृथुगुपादानम् । यथा समवायिकारणत्वेऽण्याक् शस्य नाभिन्यञ्जकत्वम् । इह गवि गोत्विमित्यत्र न्यक्तेरभिन्यजकत्वम् अन्यथेति । एकवृत्तित्वानङ्गीकार इत्यर्थः । अनुगतं त्वाधारत्वं धर्मक् म्बन्ध एव, धर्मश्च कुडस्य द्धि, तन्तूनां पटो, न्यक्तेश्च गोत्वम् । तस् म्बन्धस्य त्वप्रत्ययेनाभिधानम्।स च काचित्संयोगः कचित्समवायः क्ष द्विशेषणता । सम्बन्धस्योभयवृत्तित्वाइध्याद्यपि कुण्डाद्याधारः स् दित्यत्र कचिदिष्टापत्तिः, कुण्डे द्धीत्यनया च प्रतीत्या दध्यादि प्रति कुण्डादेर्धमेतानुल्लेखान्न तथा प्रतीतिः, कुण्डसंयोगो दध्नीत् दौ तथा प्रतीयत एव कुडस्याध्यकोटिप्रविष्टत्वात् । विशिष्य

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

र्थः । धर्मसम्बन्ध इति । आकाशं च यदि निरधिकरणं तदा धर्मत्
मत्र वृत्तिमत्त्वम् । क्षविदिति । प्रतीताविति शेषः । विशिष्येति । स्र्वे
गेन सम्बन्धेन गुरुणो द्रव्यस्य पतनप्रतिबन्धकत्विमत्यर्थः (१) ।
ण्डादावित्व्याप्तिवारणाय सत्यन्तम् । पुरुषस्यापि कदापि कदापि
प्रतिबध्य(२)पतनाश्रयत्वात्तत्त्त्रत्यस्म् । पतनप्रतिबन्धकत्वं संयो
धारस्य पुरुषस्यापीति पुरुषावयवेऽतिव्याप्तिवारणाय संयोगपद्यः
मेघादिपतनप्रतिबन्धकसंयोगवत्त्वमीश्वरस्य।पीति तत्राष्याधार्यः
स्यवद्वारः प्रसद्यतेति मूर्त्तपद्म् । पतनप्रतिबन्धकत्वं च पतनप्र
भावप्रयोजकत्वं न तु पतनकारणीभूताभावप्रतियोगित्वं मूर्त्तपद्यः
धतापत्तेः । न च पतनविशेषणभित्वं यदपतितमेव नष्टं तत्राप्रस्थि
तदाधारत्वे लक्षणाव्याप्तिः । पतस्य विशेषलक्षणत्वेन तस्यात्रः
स्यत्वात् । अत पव पतनाश्रयत्वगभैत्यापि नात्माश्रयः, तद्वि

<sup>(</sup>१) 'णो द्रव्यस्येत्यर्थः'। (२) 'तिबन्ध प०।'

## त्रापि सप्तमी स्यात् । एकद्यत्तित्वे च सम्बन्धत्वच्याकोपः ।

सिद्धिः म्। आ

स्याहि

पदार्थ

**र**ण्याक

करवम्

धर्म

रू। तस

ायः क

रः स्य

ध्यादि

इध्नीत्

**बिष्य** 

ा धर्मत

। संग

(8)11

कदााव

र तदा

संयो

गिपद

पाधार

रतनप्र

र्त्तपद ग्रिस

स्यात्र तद(व न्यायलीलावतीप्रकाशः

तत्तत्प्रतिवध्यपतनाश्रयान्यत्वे सति तत्तत्पतनप्रतिवन्धकसंयोगवन्मूर्तत्वमाधारत्वम्, ईद्वरश्चामूर्त्तं इति नाधारः। न च सहैव कु॰ ण्डेन पतित द्धि तदसम्भवः, तदा कुण्डस्य तदनाधारत्वात् पतन-विशेषप्रतिवन्धकत्वाद्वा अननुगतमेव वाऽधारत्वम्। आधारशब्दश्च गोज्ञब्दवदनेकार्थः। अनुगतधीश्च शब्दमात्रानुगमात्। न चैवमधि-करणताभेदे सत्याश्रयासिद्धादेर्भेदप्रसङ्गः, यत्र येन रूपेण सिद्धिर्वि-विश्वतागमकत्वाय तत्र तदपगम इत्यनुगमात्। सर्व्वनाम्नामनुगतेन रूपेण वुद्धिस्थत्वादिना तत्तद्विशेषप्रतिपादकत्वमिति ब्युत्पत्तेः। एवमाधेयत्वमपि वाच्यमिति सम्प्रदायविदः।

#### न्यायलीलावतीप्रकाशविष्टतिः

स्येव लक्ष्यत्वात्। मिश्रास्तु । पतनप्रतिवन्धकतावच्छेदकाविन्नुष्रतत्तत्संयोगवत्त्वं विवक्षितम्। प्रतिवन्धकतावच्छेदकं क्रचित् स्वाधिकपरिमाणनिविडद्रव्यसंयोगत्वम् । यथा दण्डसंयोगाद्ये। क्रचित्रप्रान्तर्वित्तिसमानपरिमाणसप्रदितसंयोगत्वम् । यथा गृहधारकस्तम्भसंयोगाद्ये। क्रचिज्जलिवशेषसंयोगत्वम् । यथा नौकादिधारकजलसंयोगाद्ये। सर्वत्र प्रतिवन्धकतावच्छेदकत्वमनुगमक(१)मित्याद्वः । एतेन धर्मत्वमेवाधेयत्वं सामान्यतो, विशिष्य तु
प्रतिवध्यपतनाश्रयत्वं तद्योग्यत्वं वेत्यपि सूचितम्। तद्य कुण्डस्यानाधारत्वे दधः पृथक्पातापत्तिरित्यच्चेराह—पतनविशेषेति। कुण्डाविच्छन्नदेशसंयोगक्षपेत्यर्थः । तद्यगम इत्यनन्तरमाश्रयासिद्धिरिति शेषः। "तद्यगमः" सिद्ध्यगमः। ननु यत्तदन्तर्भावेन निष्कः
मण्यननुगतमेवत्यत् आह—(स्वनाः)म्नामिति। अनुगतसम्भवेऽननुगतं
सेयमत्र विशेषाधारत्वस्याननुगमेऽपि सामान्याधारत्वमादायैव पदप्रवृत्तिरित्यस्वरसादाह—सम्प्रदायिवद इति । यथाश्रुतप्रन्थानुसारिण
इत्यर्थः।

नन्वतिरिक्तसाद्दयस्य पदार्थान्तरत्वनिषेधे आश्रयासिद्धिः।

<sup>(</sup>१) 'त्वमनर्थकामि०'।

नापि सादश्यम् । तद्धि सामान्यादेरनेकवृत्तित्वम् । तक्कै कव्यक्तिग्रहणसमयेऽगृहीतमीप प्रतियोगिग्रहेऽवगम्यत इति सिद्धं

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

न्तरं स्यादित्यत आह—नापि साद्यमिति । पदार्थान्तरं सामान्य एव तदन्तर्भावादिति देषः । सामान्यादे तत् प्रतीति कथं स्यादत आह—सामान्यादेशित । तत्रापि अनेकवृत्तित्वमेव उपा धिसामान्यं सादद्यमित्यर्थः । यन्तु सामान्यादेरनेकवृत्तित्वामित्यं नेकवृत्ति सामान्यमेवादूरविप्रकर्षादुच्यते इति व्याख्यानं तद्युक्तम्। सामान्येऽनेकवृत्तित्वविदेषणासभ्भवात् सम्भवव्यभिचारे च वि देषणस्य सार्थकत्वात् । तिहि व्यक्तिमात्रग्रह एव तद् भासेत नत् प्रतियोगिज्ञानमपश्चेतेत्यत आह—तचेति । तिद्वन्नत्वे साति तद्ग तभूयोधम्भवन्त्वस्योपाधः साद्दयत्वेन प्रतियोगिग्रहापेक्षग्रह त्विमत्यर्थः । रामरावणयोरिवत्यादौ तदीययुद्धानुकारेष साद्दयमिति भावः । सिद्धमिति । अयोगव्यवच्छेदान्ययोग्रा

### न्यायलीलावतीप्रकाशः

नापीति । सदशबुद्धौ विशेषणतया भासमानं न पदार्थान्तरि त्यर्थः । तद्धीत । यद्यप्येवं सामान्यादिः सदशः स्यान्न तद्धान् गवादि स्तथाप्यनेकवृत्तिसामान्याद्येव सादश्यम् । अनेकवृत्तित्वं त्वदृर्वि प्रकर्षेणोक्तम् । ननु सामान्यं निष्प्रतियोगिकं सादश्यं तु सप्रतियोगिकं तेन सदशं इत्यनुभवादित्यत आह—तचेति । यद्यपि सामान्य मप्रतियोगिकं तथापि तद्भिन्नत्वे सति तद्भतभूयोधम्वन्त्वं सादश्य मतो विशेषणांशस्य सप्रतियोगिकत्वात्तद्विशिष्टमपि तथेत्यर्थः सामान्यं च जात्युपाधिसाधारणं तेन सामान्यं सामान्यान्तराभावे

## न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

सामान्यरूपस्य च तन्निषेधे सिद्धसाधनमत आह—सहशेति । तर्धं चोभयसिद्धत्वेन रूपेण पक्षतेति नोक्तकल्पावकाशः । "अदूर्विंश् कर्षः" स्वसम्बन्धिवृत्तित्वम् । तद्भिन्नल इति । तदसाधारणधम्मैश्चर्यः इत्यर्थः। तस्य च तत्पदार्थनिरूपणाधीननिरूपणत्वं सप्रतियोगित्वम् यथाश्चते भेदस्य पृथक्तवरूपस्य सावधितया तस्मात्सददा इति वहेव पदार्था इति । विचारासहत्वाच । तथाहि तत्स्पर्शवन्न वा । नेति पक्षे एक इति न वा । आद्ये द्रव्यत्वस् । द्वितीये गुणक-र्भविशेषान्यतमत्वम् । शेषे संयोगसामान्यसमवायविभागान्य-तमत्वम् । गुणवृत्तित्वादि गुणादित्वे न स्यादिति चेत् , गुण-

तचै-

सिद

सामा तीति

उपा

मित्य

(क्तम्।

च वि

न तृ

तद्ग

क्षग्रह

कारेष

रेगव्य

तरमि

वादि

दूर्वि तियो

मान्य

ाहर्य

यर्थः

ाभाव

तर्थ रविष

ग्रन्यत

ात्वम् इति

#### न्यायढीलावतीकण्डाभरणम्

<mark>च्छेदाभ्यामधिकव्यवच्छेदः पर्य्यवसन्न एवे</mark>त्यर्थः। विचारेति । साद-इयादीनां पदार्थान्तरत्वं विचारं न सहत इत्यर्थः। तमेव विचारमुः पक्रमते—तदिति । "परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः। नैकता-पि विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधतः॥" इति भावः। आय इति । स्पर्श-वस्व इत्यर्थः । द्वितीय इति । निःस्पर्शत्वे सत्येकसमवेतत्व इत्यर्थः । शेष इति । निःस्पर्शत्वे सत्यनेकवृत्तित्व इत्यर्थः । समवायस्यानेकवृ-त्वं स्वक्रपस्यवन्धेन।भावत्वे सत्येतत् द्रष्टव्यम्।भावस्याप्यनेकवृत्ति-त्वाभ्युपगमात् । गुणेति । आद्यनादिपदेन धर्मवृत्तित्वादेः, द्वितीयेन न्यायलीलावतीप्रकाशः

ऽपि लक्षणरूपोपाधिसत्त्वात् सददाव्यवहार इति भावः। शेष इति। निस्पर्शैकवृत्तित्वश्चत्य इत्यर्थः। अत्र संयोगपदमनेकवृत्तिगुणोपल-क्षणम् । समवायपदं च समवाय्युपलक्षकम् । तेन द्वित्वादिव्योमादीः नां नाभावः। नन्वात्मनोऽपि नवमद्रव्यत्वसाधने एतादृशपरिशेषा-पत्तिः, न, अस्य परिशेषस्यैतत्कोटिचतुष्टयान्तभूर्तत्वेन सादृश्यस्य द्रव्यादिषट्कान्तर्भूतत्वानुमानपरत्वात् , आत्मनि चाष्टद्रव्यनियतरू पाभावेन परिशेषानवतारात् । गुणवृत्तित्वादीति । साददयं न गुणः,गुण-न्यायलीलावतीप्रकाशीववृतिः

त्ययापत्तेः। यथाश्रुते द्वित्वादावाकाशादौ व्यभिचारादाह—अत्रेति। तथा चाजहत्स्वार्थेलक्षणया संयोगपदं व्यासज्यवृत्तिगुणपरम्। स-मवायपदं चावृत्तिपरमित्यर्थः । आत्मिन चेति । यद्यपि आत्मा द्रव्यं सत् स्पर्शवन्न वा। आद्ये पृथिव्याद्यन्यतमत्वमन्त्ये व्योमाद्यन्यतमत्व-मिति कोटिद्ययान्तर्भावेणाप्यत्राष्टद्रव्यान्तर्भावः साधियतुं शक्य पव । तथापि तद्धम्मस्येच्छादेरष्टद्रव्यावृत्तित्वात् तस्य पार्थक्यम् । न त्वेवमत्रेत्यर्थः । द्रव्यकर्मेत्याद्युपलक्षणम्, अभावविशेषवहिर्भाः रृत्तित्वादि गुणादित्वे न स्यादिति किं प्रसङ्गमात्रम्, अय गुणवृत्तित्वादेः स्वीकृतपदार्थातिरेकसाधनम् । नाद्यः । न्त्रतर्कस्यादृषकत्वात् । नेतरः । उक्तरूपचतुष्ट्यवाहिर्भावस्य

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

च कर्मत्वादिसङ्ग्रहः। सादद्याधारत्वं वैशिष्ट्यादीनां यदि गुणादित्वं वक्तव्यं तदा गुणादिवृत्तित्वं तेषां न स्यादित्यर्थः । प्रसङ्गति । प्रसङ्ग स्तर्कः। मात्रपद्न प्रमाणानुपग्रह उक्तः। गुणवृत्तित्वोदीरिति । साहद्याः दि न गुणो गुणवृत्तित्वादित्याद्यनुमाननेन षट्पदार्थीवर्हिभावसाध निमत्यर्थः। स्वतन्त्रेति। दूषणस्यापि प्रमाणोपग्रहसापेक्षत्वादन्यथाति प्रसङ्गादिति भावः। नन्वात्माश्रयान्योऽन्याश्रयादिः स्वतन्त्र एव तको दूषणमिति चेन्न, आत्माश्रय।दिभिन्नस्य स्वातन्त्रयेण दोषत्वा भावादितिभावात्। यदि गुणः स्यात् गुणवृत्तिर्न स्यादित्यादेरपि स्वातन्त्रयेण दोषत्वं स्यादिति चेन्न, एतस्य विषर्यये पर्यवसन्नत्वेन स्वीकृतपदार्थातिरिक्तसाधनं वेति द्वितीयविकृत्पप्रवेशात् । उक्तरू पेति । स्पर्शवत्वं निःस्पर्शेकवृत्तित्वं निःस्पर्शानेकवृत्तित्वं स्ववृत्तिः

न्यायलीलावतीप्रकाशः

समवेतत्वात् । नापि सामान्यं सामान्यवृत्तित्वात् । न समवायः स मवायवृत्तित्वात् । द्रव्यकर्मवर्हिभावस्त्भयसिद्ध इत्यर्थः । स्वतन्त्रेति । स्वातन्त्रयं तर्कस्यानुत्राह्यमानासहकृतत्वम्। यद्यपि द्रव्याद्यन्तर्भावसा धने व्याघातापादकतया तर्कमात्रमपि दूषणं भवत्येव तथाप्यनेन विचारेणोक्तान्तर्भावप्रदर्शनद्वारा साहर्यवहिभीवसाधने वाधकमुः च्यते, तत्र च वहिर्भावसाधनमेव दूषणं न तु स्वतन्त्रतर्क इत्यर्थः।

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

वोऽपि द्रष्टव्यः। यद्यपीति । द्विविधस्तक्रकः। साधको दूपकः(१)। तः त्राद्यस्येवानुत्राह्यमानापेक्षा न चरमस्येति भावः । तथापीति । नात्र सिद्धान्तिनः साहद्यान्तर्भावसाधनं मुख्यतोऽभिमतमपि तु वहिः भीवसाधनवाधकतयेति निरुक्ततर्क्षेणान्तभीवसाधननिषेधेऽपि व हिर्भावासिद्धौ तत्साधकं मानान्तरमास्थेयम् । न च तद्स्तीत्य

<sup>(3) &#</sup>x27;布智' 1

## पट्पदार्थातिरेकित्वस्य विरोधादशक्यसाधनत्वात् ।

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

त्वं चेत्युक्तरूपचतुष्टयम् । चतुर्थां च कोटिराक्षेपलभ्या विभुचतुष्को-पुत्रहाय । पदार्थातिरोकित्वस्येति पुर्व्वविवरणम् । यद्वा उक्तरूपचतुष्ट्यविह-भीवस्थेति । स्ति सप्तस्यर्थे पष्टी । ननु सङ्ख्याया गुणादिवृत्तित्वात् पदार्थान्तरत्वमेवं महत्त्वपृथक्तयोरिप । भवति हि महानेकः शब्दः

पृथगिति प्रतीतिरिति चेन्न, अप्रे निरसनीयत्वात्।

नजु स्वत्वं पदार्थान्तरमस्तु। न हीदं गुणः गुणेऽपिवृत्तेः। प्रतीयते हि अरुणैकहायन्या पिङ्गाक्ष्या गवा सोमं क्रीणातीतिश्रुतेरारुण्यस्याः पि साधनत्वम् । न चास्वत्वास्पदेन क्रयः सम्भवति प्रमाणं चात्र प्रत्यक्षमेव । भवति हि चेत्रस्येदं धनामिति चाश्चुषी प्रतीतिः, चैत्रक-र्नुकिकयादिज्ञानस्य सापेक्षचञ्जर्वेद्यत्वेऽवाधकत्वात्। न हि इन्द्रियापा-तमात्रेण बाह्मणत्वं वास्रत्वं च न गृह्यते इति न तयोश्चाक्षुपत्वम्।अस्तु वा प्रतिग्रहादिज्ञानसहकृतमनोवेद्यत्वम् । न च प्रतिग्रहादिज्ञानस्य प्रमाणान्तरत्वापत्तिः, क्रयप्रतिग्रहादिज्ञानानामेवावच्छेदकाभावात् इन्द्रियलिङ्गराव्दादीनां तत्सस्वात् ज्ञानत्वस्य चातिप्रसञ्जकत्वात्। प्रतिप्राह्यप्रतिप्राहकानिष्ठसम्बन्धजनिका प्रतिप्रहादिकिया कर्त्तृकम्मनिरूप्याक्रियात्वात् गमनवदित्यनुमानमेव स्वत्वे प्रमाणम्। न च कर्त्तृकम्मभावेन सिद्धसाधनं चैत्रो गांप्रतिगृह्णाति चैत्रस्य गौः स्वमिति प्रतीतिभेदात्। न च चैत्रो प्रामं त्यजतीति व्यभिचारः कर्चु-कम्मीनिष्ठिकिञ्चिज्जनकत्वस्य साध्यत्वात्त्यजिक्रियाया अपि विभागजः नकत्वात् । किं च प्रतिप्रहादेराशुविनाशितया चिरभाविनि योगफ-लाजनकत्वादान्तरालिकस्वत्वाद्यव्यापारसिद्धिः,तं विना विनियोगाः सिद्धेः। क्रियाध्वंसादिना चान्यथासिद्धौ यागानुभवयोरिप अपूर्वन संस्कारव्यापारवत्ताभावप्रसङ्गः। चौर्यमपि स्वत्वजनकमेवति चौर-न्यायलीलावतीप्रकाशः

उक्तरूपेति । तत्स्पर्शयम् वेत्यादीत्यर्थः । वहिर्भावस्य विवरणं पद्यदार्था-तिरेकित्वस्येति ।

न्यायलीलावतीप्रकाशाविष्ठाते:

भिसन्धायतदुक्तमिति भावः। पौनरुक्त्यभयादाह—विहिरिति।

गिदित्वं प्रसङ्ग-

हर्या साध थाति-

अथ स्वत-विस्य

एव षत्वा. दरिप न्नत्वेन

उत्तर-वृत्ति •

ः स त्रीत। वसा यनेन कमु-

। त-नात्र

रर्थः।

बहिं व ोत्य'

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

नतु स्वत्वं पदार्थान्तरमस्तु । तद्धि न सामान्यादित्रयात्मकमु त्पितिविनाशशालित्वात् । नापि द्रव्याद्यात्मकं गुणेऽपि वृत्तेः । अध तत्र मानाभावः। तथा हि तत्र प्रत्यक्षं न मानम्। तद्धि न वाह्यं स्व त्वास्पद्ग्रहेपि तत्र संशयाद्स्वामितिविपर्ययाच । नापि मानसं मनसो वहिरप्रवृत्तेः। स्वत्वमवाह्यमेव वाह्यं तु धनं तस्य निरूपकमात्रः मिति चन्न, उक्तोत्तरत्वात् । प्रतिप्रहादिक्षानसहकृतमनोष्ठाह्यामिति चेन्न, प्रतिप्रहादिकानस्य मानान्तरतापत्तेः। यदेवासाधारणं सहकाः र्यासाद्य मनोवहिर्गोचरां प्रमां जनयति, तस्यैव मानान्तरत्वात्। नापि प्रतिग्रहादिकिया धनप्रतिग्रहीत्रादिसम्बन्धजनिका कर्नृकर्मः न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

Ų

Ŋ

q

न

5

ल

थ रह

Ų

उ

Ŧ

असहनतया 'विरोधा'दिति फक्किकामंव्याख्यायेव राङ्कते —नन्विति। कचित्फाकिकाञ्याख्यानन्तरमेवायमाक्षेप इति क्रमः । गुणेऽपीति । अरु णयेत्यत्रारुण्यगुणस्य क्रयसाधनत्वं प्रतीयते। न च स्वत्वानाश्रयत्वस्य तथात्वं युज्यते परवस्तुस्वत्वोत्पत्युपाधिकपरस्वत्वापादनार्थकत्याः गकर्मत्वाश्रयस्य क्रयसाधनत्वादिति भावः। गुणकर्मानात्मकत्व-मण्युक्तहेतुनैव साधनीयिमिति द्रष्टव्यम् । वाह्यं त्विति । तस्य चोपनी तस्यापि भानामिति भावः। उक्तेति। धनज्ञाने संशयाभावापक्तेरित्यः र्थः । प्रतिप्रहादीति । तथा च व्यञ्जकाभावात् संशय इत्यर्थः । प्रतिप्रहा-दिज्ञानस्येति । यद्यप्यवाह्यस्वत्वविद्रोप्यकमुपनीतधनविद्रोपणकं च ज्ञाः नं मनसा जन्यत इति न प्रतिष्रहादिज्ञानस्य मानान्तरता। वहिव्वि-शेष्यकप्रमायां मनःसहकारिणस्तत्त्वात्(१) । स्वत्वविशेषणक(२)-ज्ञानं च उपनयसहकृतमनोजन्यं प्रमाणान्तरजन्यं च कचित्। न चोपनयस्य प्रमाणान्तरता निःयीपारत्वादन्यथा कविकाव्यमुळज्ञाः नजनकोपनयस्यापि तथात्वापत्तेस्तथापि स्वत्वमज्ञात्वा प्रतिग्रहत्व-मव इ।तुमशक्यं तद्घटितत्वात्तस्येति न प्रतिग्रहादिव्यक्क्यं स्वत्विमिः त्यत्र तात्पर्यमिति मिश्राः। केचित्तु। धननिष्ठस्य स्वत्वस्य प्रतीयः सानतया वश्यमाणक्रमण च तस्योपपत्त्या नावाह्यं स्वत्वमित्यत्र ता त्पर्यामित्याहुः । नापीति । न चास्य सम्बन्धस्योभयीयतायामिदं ममे तिवदस्याहमिति स्यादिति वाच्यम् , तस्योभयनिरूप्यत्वेऽप्येकस्याः

<sup>(</sup>१) णस्तयात्वात् । (२) धनविशेष्यकेत्यधिकः पाठो द्वितीयपुस्तके ।

न्यायलीलावतीकण्टाभरणम्

स्य तत्र क्रमेण विनियोगः। न च तद्धनविनियोगे शास्त्रशिष्टवि-भागाभाव(१)प्रसङ्गः, यूतोत्कोचादिसाधारण्यात् । न च पूर्वस्वाः मिना चौरापहृतधनानाच्छेद्प्रसङ्गः, तदाच्छेद्स्यापि श्रौतत्वात्, कु-सीद्धनचिनियोगचत् चोरितविनियोगे शास्त्रशिष्टविगानाभावाच । न च स्वत्वस्य स्वरूपतस्तद्विनियोगकारणत्वं तदा तद्वानद्शाः यां विनियोगानध्यवसायो न स्यात् ज्ञातस्य कारणत्वे क्रयाद्युपाय-विषयत्यज्ञानमेव तन्त्रं तद्न्तरेण स्वत्वस्याप्यज्ञानादिति वाच्यम्, स्वत्वसाधकप्रमाणस्य दर्शितत्वात्, ज्ञायमानस्यैव तस्य विनियोगः जनकत्वात् । तज्ज्ञानं च प्रतिप्रहादिज्ञानमन्तरेणेत्यन्यदेतत् । अत एव विनियोगरूपेषु साधनताज्ञानादेव प्रवृत्तौ कि स्वत्वेनेति परास्तम् , तज्ज्ञानस्यान्वयव्यंतिरेकाभ्यां कारणत्वावधारणादिति पूर्वपक्षसङ्ख्यः ।

अत्रोच्यते । स्वत्वस्योत्पाद्यत्वे कारणाननुगमः । न हि प्रति-प्रहादावैकरूपमास्त येन कारणताऽविच्छयते । शास्त्राविरुद्धार्ज्जनोः पायविषयत्वं चेत् तदा तदेवास्तु स्वत्वं किमविवेकेन। एवं सः त्युत्पाद्विनाशप्रत्ययस्तत्र कथिमिति चेत् उपाध्युपधानानुपधाः नाभ्यां दण्डित्वस्येव दण्डसम्बन्धासम्बन्धाभ्याम् । विनियोगश्च तः ज्ञानाधीनः । तच्च ज्ञानविषयत्वामव चिरस्थायि । आगमान्तरानं न्तरितार्ज्ञकागमविषयत्वमेव स्वत्वमनुगतम्। आगमश्च धनार्ज्जन हेतुः किया प्रतिग्रहादि(२)। तदुक्तम्—"सप्त वित्तागमा धम्म्या दायो लाभः क्रयो जय" इत्यादि(३) । अत एव दार्शिते प्रत्यक्षानुमानेऽप्यन्य-थासिद्धे । आगमनिषिद्धो द्यूतोत्कोचादिरनापदि कृष्यादिः प्रत्यवाय-हेतुस्तदर्जिते च विनियोगं प्रति न विशेषः। चौर्यमपि तथा। अत एवा"स्तेयमग्नये काष्ठ" मित्यादिना काष्ठादिस्तेयस्य प्रत्यवायामाव उक्तः। अर्ण्यफलादौ च उपादानमेवागमः। न च क्रीत्वा द्त्तेऽपि स्वत्वं स्यात् तत्रागमान्तरानन्तरितत्वाभावात् । कचित् स्वत्वे सः

मकम्

अध

ह्यं स्व

मनसो

हमात्र-

गमिति

हका.

वात्।

कर्म.

न्विति।

अरु.

वस्य

त्याः

तत्व-

पनी •

रेत्य-

ग्रहा-

ज्ञा-

व्व-

2)-

न ज्ञा-

व-

मे-

य ना-मे-

11.

<sup>(</sup>१) 'विगानाभा' ।

<sup>(</sup>२) अत एव ''आगमोऽभ्याधिको भोगा" दितियाज्ञवल्क्यवचनव्याख्यानावसरे मिताचराकाराः-"स्वत्वहेतुः प्रतिग्रहक्रयादिरागमः।" ( २।२१ )

<sup>(</sup>२) "प्रयोगः कम्मयोगश्व सत्प्रतिप्रह एव च ॥" इति शेषः । मनुः—१० । १२५

**=**यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

त्यपि यथेष्टविनियोगप्रतिबन्धो वाचिनिकः। यथा—"एको हानीक ( दाः ?) सर्वेत्र दानाधमन(१)विक्रय"(२)इत्यादी, "सा यथा कामम श्रीयात् दद्याद्वा स्थावराहत"(३)इत्यादी च। यदि च स्वत्वं कार्यं स्यात्तदा द्रव्यं गुणः कर्म्म चेति विकल्पं न सहेत। क्रयादिश्चागम आरण्यकफलादी समान इति।

न्यायलीलावतीप्रकाशः

निरूप्यित्रयात्वात् गमनविद्यनुमानं तयोः स्वत्वाख्ये सम्बन्धे मानं कर्तृकर्मभावन सम्बन्धेन सिद्धसाधन।त्। न च गन्तृत्रामसंयोग् वत् साक्षात्सम्बन्धः साध्यः, प्रामं त्यजतीत्याद।वनैकान्तिकत्वात्। न हि तत्र त्यागिकयया कर्तृकर्मणोः साक्षात्सम्बन्धो जन्यते। नाष्य जितेषु सर्वत्र स्वमितिप्रयोगोऽनुगतधर्मनिमित्तकोऽनुगतदाब्दप्रयोगात्वात् गोदाबद्दप्रयोगविदित्यनुमानम्, अक्षाचनुगतप्रयोगेऽनैकान्तात् तत्रापि चाक्षादिपद्वाच्येऽनुगतधर्मस्वीकारापत्तः। अथ प्रतिप्रहान्यायश्रीलावतीष्रकाशविवतिः

श्रयत्वाद्परस्य च प्रतियोगित्वाद्ग्यथा व्याप्त्याद्याद्ययात्याप्तिरि ति भावः। धनप्रतिप्रहीत्रादीति प्रकृताभिप्रायम्, कर्नृकर्मेति बोध्यम्। अन्यथा दृष्टान्तासङ्गतेः। कर्तृकर्मेति । अस्तिक्रियायां स्वध्वंसप्रागभा वानविच्छन्नसत्त्वरूपायां कर्तृनिरूप्यायां कर्मसृक्ष्यत्या कर्मस्मा व्याप्तिकायां व्यभिचार इति कर्मपद्म्। घटं जानामीत्यत्र विषयः क्रूपकर्मनिरूप्यायां ज्ञानिकायां व्यभिचार इति कर्तृपद्म् । सा व नात्मनिरूप्यायां ज्ञानिकयायां व्यभिचार इति कर्तृपद्म् । सा व नात्मनिरूप्यायां ज्ञानिकयायां व्यभिचार इति कर्तृपद्म् । सा व नात्मनिरूप्यति तद्वारणम् । क्रियापदं तु अविगीतिक्रयापरम्, चौर्यादिक्रियाव्यभिचारवारणाय क्रियापदस्याविगीतिक्रियायामेव लोक प्रसिद्धः। अत एव चौर्यं अक्रीतिव्यपदेशः। गमनवदिति । उत्तरसं योगाविच्छन्नस्पन्दस्य(४) संयोगवद् द्विष्ठतया उभयनिरूप्यत्व पिरमणाः । सिद्धाधनादिति । कर्तृव्यापार्यकरणव्यापारिवषयत्वर् पपरम्परासम्बन्धेनत्यर्थः। प्राममिति । विभागस्य द्विष्ठतया विभागाः

<sup>(</sup>१) 'आधमनं बन्धकत्वेन ख्यातामिति "दायभागतत्त्वे" रघुनन्दनः ।

<sup>(</sup>२) "दायभगतत्वे" रघुनन्दनभदाचार्घ्यण व्यासवचनत्वेन धृतम् ।

<sup>(</sup>३) "दायभागे" जीम्तवाहनधृतनारदवचनम् ।

<sup>(</sup>४) 'गमनस्ये'त्यधिकः पाठो द्वितीयपुस्तके ।

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

द्यनीकः

कामम

कार्य

श्चागम

न्धे मा

संयोग

त्वात्।

। नाप्य

डदप्रयो**।** 

**हान्ता**त्

तिग्रहा

ापचिरि

ोध्यम्।

प्रागभा मंसम्ब

विषय

साव

चौर्या

लोक

उत्तरस

स्ट्यत्व

षयत्वर

वभागा

नन्तरं यथेष्टविनियोगदर्शनात्तयोः कार्यकारणभावः, स च न सा-क्षात्सर्वत्र प्रतिष्रहादीनां आद्यविनाशित्वात्,विनियोगस्य कालान्तर-भावित्वात्। नापि ध्वंसद्वारा, स्मृतेरप्यन्भवध्वंसजन्यत्वापत्तौ संस्का-रापळापापत्तेः । प्रतियोगिध्वंसयोरेकत्राजनकत्वात् न तथेति तुः ह्यम्। तस्मात् प्रतिग्रहादिजन्यो धर्मविशेषः करुप्यते।स च धनगतः स्वामिनिरूप्यस्तस्य च विक्रयादिना नाश इति मतम् । तन्न, चौ र्यानन्तरं यथेष्टविनियोगात्तत्रापि स्वत्वकल्पनापत्तेः। न चेष्टापत्तिः चौर्योपात्तधने यथेष्टविनियोगे शास्त्रशिष्टविगानानुपपत्तेः, स्वत्वाः श्रयत्वाद्विनियोज्यस्य ।अपि च तस्य धर्मस्य स्वरूपसतो यथेष्टविनिः योगहेत्तस्वे मयेदमर्जितमितिज्ञानाभावेऽपि यथेष्टविनियोगापत्तेः। ताइराज्ञानविरोषितस्य च तस्य तद्धेतुत्वे लाघवादावश्यकत्वाच्च तादशज्ञानस्यैव तद्धेतुत्वापत्तौ तस्यैवासिद्धेः। अत एव प्रतिप्रहाः दौ नेष्टसाधनताज्ञानं विना प्रवृत्तिरिष्टं च यथेष्टविनियोगान्नान्यत् ते-षां चाशुविनाशितया साक्षात् तद्धेतुत्वाभावात् तज्जन्यं धर्मान्तरमस्तीः त्यपास्तम् । किञ्च स्वत्वस्य यथेष्टविनियोगहेतुत्वे मानाभावः,विनियो-गरूपायाः प्रवृत्तेरिष्टसाधनताधीजन्यतया तन्निरपेक्षत्वात्। न च तः द्धम्मीविशिष्टस्यैवेष्टसाधनत्वमिति वाच्यम्, स्वत्वास्पद्ानास्पद्यो

#### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

विकिन्नस्पन्दरूपस्प त्यागस्योभयनिरूप्यत्वादिति भावः। न च तंदुभयनिष्ठसाक्षात्सम्बन्धधममात्रजनकत्वं साध्यं तथापि संयुतकीत्यादौ व्यभिचारादिति भावः। धनगत इति। फलोपपादकस्य व्यापारस्य लाघवेन तत्सामानाधिकरण्यकल्पनादिति भावः। नतु विभागानुपपत्ति(१)र्न स्वत्ववाधिका स्वत्वाश्रयेऽपि शब्दवलेन विनियोगनिषेधात्, सत्यन्वये सर्वस्वदानिषध्यवदित्यस्वेराह्—अपि
चेति। (२) आदिपदसंगृहीतापक्षया बहुवचनम्। तादशेति। क्रीतत्वादिविषयकेत्यर्थः। परकीयेति। यद्यपि वलवदनिष्ठाननुवन्धीष्टसाधनदिविषयकेत्यर्थः। परकीयेति। यद्यपि वलवदनिष्ठाननुवन्धीष्टसाधनद्वं स्वत्वविशिष्टस्यैव तथापि स्वत्वोत्पादकत्वाभिमतप्रतिग्रहादिध्वंसविशिष्टस्यैव तथात्वं न तु पदार्थान्तरकल्पना युक्तेति भावः।

<sup>(</sup>१) 'गानुत्पिर्चर्न'। (२) 'तेषा चेती' त्यिभिकः पाठा द्वितीयपुस्तके।

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

विनियोगे फले विशेषाभावात्। न हि परकीयस्वत्वासपदान्नभ क्षणं न बुभुक्षा प्रशाम्यति। मैवम्। शब्द एव हि स्वत्वे मानम्। तथा हि या क्रिया क्रयप्रतिग्रहादिः स्वत्वहेतुत्वेन धर्मशास्त्रणं बो स्यते तत एव तदुपात्ते धने स्वत्वमुत्पद्यते। चौर्ध्यादि तु न तथिति न तदुपात्ते स्वत्वम्। अत एव स्वत्वे सत्यपि यथेष्टिविनियोगनिषेधो ऽपि शाब्द एव यथा—

"विभक्ता वाऽविभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः।
नैकः कुर्यात् क्रयं दानं परस्परमतं विनाः॥"(१)
इत्यनेन सुतानामसम्मतौ दानविक्रयादिनिषेधः स्मर्थते।
यथा वा—

"सौदायिकं घनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्य्मिष्यते । सा यथाकाममश्रीयाद्द्याद्वा स्थावरादते॥"(२)

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

अत एवेति । यत एव स्वत्वं शाब्दमत एव तद्वलेन स्वत्वे सत्यपि क चिद्विनियोगविशेषनिषेघोऽपि शाब्द इति भावः । स्थावराहत इति । एतच पतिदत्तमात्रविषयम् । अन्यथा

"सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्रयं परिकीर्त्तितम्। दाने च विकये चैव यथेष्टं स्थावरेष्विप"॥ (३) 3

f

10).10

q

इत्यनेन विरोधापत्तेः। यद्व्यतिरेकेणेति। अत्रासम्भवनिश्चयोऽभावाणि दनं यदीदं न क्रियेत यथेष्टं न विनियुज्येतेत्यादिरूपम्। विनियोगोपाय विषयत्वं चौरगृहीतेऽपीति शास्त्राविरुद्धत्वमुपायविशेषणम्। ताव नमात्रं च कित्वा विक्रीतेऽपि गतमतीतेऽपि क्रये तद्विषयतायाः स्वयमु पगमादिति यद्व्यतिरेकेणेत्यादि। न चतत्र क्रीतत्वव्यतिरेक प्रयुक्ती विनियोगाभावनिश्चयः किन्नाम विक्रीतत्वप्रयुक्तः(४)। ननु विषयत्वं विशेषणमुपलक्षणं वा। आद्ये क्रियाया आशुविनाशित्वेन उत्तरका

<sup>(</sup>१) "दायभागतत्वे" रघुनन्दनेन किञ्चिदन्यादशानुपूर्व्या व्यासवचनतया धृतम् ।

<sup>(</sup>२) तत्रेव तेन कात्यायननारदयोर्वचनत्वेन सपुद्धृतम्। सुदायेभ्यः पितृमातृभर्त्तृकुलमः स्विध्भयो छन्धं सौदाायेकम्।

<sup>(</sup>३) "दायभागे" जीमूतवाहनधृतकात्यायनवचनम्।

<sup>(</sup>४) प्रयुक्तत्वं स्वरूपसम्बन्धविशेष:। •

न्यायलीलावतीप्रकाशिववृतिः

लमस्यत्वापत्तिः। नोपलक्षणं क्रीत्वा विक्रीते प्रसङ्गताद्वस्थ्यात्। न च तत्र तादशापादनाभावादेव न तद्विशिष्टं स्वत्वमिति वाच्यम्, ताहशापादनस्य विशेषणतायां सुप्तस्य स्वत्वोच्छेदापित्तारित्युपळक्ष-णत्वे प्रसङ्गसम्भवात् । अत्र मिश्राः । आपादनयोग्यतेव लक्षणप्रवि-ष्टा। योग्यता च शास्त्राविरोध्युपायान्तरानन्तरितत्वमेव। एवं च शाः स्नाविरुद्धविनियोगोपायसमानकालीनशास्त्रविरोधिविनियोगविरोध्य-पायप्रतियोगिकयावदनादिसंसर्गाभावत्वं स्वत्वम् । क्रयेण स्वन विमिति व्यपदेशस्त सुवर्णेन धनीतिवत् सामान्यविशेषभावादुष-पादनीयः । विक्रयेण तन्नाश इतिब्यपदेशस्तु यत्किञ्चित्समुदायि-नाशेनेच समुदायनाशब्यवहारादुपपादनीयः । न च स्त्रीसौदायि॰ कार्याप्तिः, तत्र यथेष्टविनियोगामावादिति वाच्यम् , तद्विनियोगोः पायविषयत्वं तद्विनियोगप्रयोजकीभृत(१)स्वत्वविषयत्वरूपमित्याश-यात । वस्ततः सौदायिके यथेष्टविनियोगयोग्यत्वमेव । अत एव दानं तत्र सिद्धात्येव पुरुषस्तु प्रत्यवैति निषेधवलाद्वये सति सर्वस्वदानः वद्तिथावभोजिते स्वीयात्रमोजनवच । इदं च स्वत्वं पत्न्यादाविष दानविषयत्वात्(२) । अत एव तत्र दानादिनिषेघोऽपि। तद्दानं न भवत्येव । किन्तु दानप्रतिरूपकम् । दानप्रतिषेधस्तु यथेष्टविनियोगाः त्मकस्वत्वनिषेधपर एव । विनियोगविद्रोपस्तु स्वत्वेऽसत्य-पि वचनवलादेवेत्यपि कश्चित् । न चैवं ऋष्वार्ज्जतधने निषिद्धः प्रतिप्रहार्जितधने च ब्राह्मणस्य स्वत्वं न स्याच्छास्त्रविरेधाः वाच्यम् , उपायत्वे कृष्यादीनां शास्त्रविरोधेऽपि तः दुपात्तधनविनियोगस्याविगानात् । तस्यैव च लक्षणप्रवे-शात् । चौर्ये तूपायत्व इव विनियोगोऽपि विगानमेव । यत्तु कृष्यादौ नोपायत्वविगानमपि तु तस्मिन्नुपाये ब्राह्मणादिविषयत्व-विगानामित्यविगीतोपायत्वमेव तत्रेति। तन्न। तथा सत्यनन्यगति-कतायां मातापित्रादिभरणार्थं नित्यदेवप्जार्थं च भक्ष्यपुष्पचीर्थयोः रिप शास्त्राविरोधादन्यत्रापि चौर्यादिना स्वत्वापत्तेः। एवं भुजात्क्र-ते राज्ञः स्वत्ववोधनाद्न्यत्रापि तत्र स्टत्वापत्तेः। न च शास्त्रविरो-

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ान्नमः नम्। ग वोः

ा थेति विधो

पिक इति।

वापा पाय ताव वयम

1.

ययुक्ती षयःव तरकाः

र्नृकुल#

<sup>(</sup>१) तस्वरूपमि । (१) नानियतत्वाद् ।

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

इत्यनेन स्थावरे स्त्रीणां भोग एव स्वत्वं न दानविकययोः अत्रोच्यते। स्वत्वं न यथेष्टविनियोगविषयत्वं स्वं निग ज्यते न तु विनियोगात् स्वं भवति विनियोगात् पूर्वे साधारण्यापते विनियोगाविषये स्वेऽप्यस्वत्वापत्तेश्च । किन्तु यद्यातिरेकण यथेष्टी नियोगासम्भवनिश्चयः शास्त्राविरुद्धतदुपायविषयत्वरूपं यथेष्टविहि योगयोग्यत्वं स्वत्वम्। तदुपायानां ऋयप्रतिग्रहादीनां क्रियात्वेनास्थि त्वेऽपि तद्धिषयत्वं स्थिरमेव। ज्ञाननिवृत्ताविव तद्धिषयत्वम्। अत पा

न्यायलीलावतीप्रकाशाविवृतिः

धस्य परस्वं नाददीतेत्यादिप्रतियोगिप्रसिद्धधीनप्रहस्य स्वत्विनः प्यत्वादातमाश्रय इति वाच्यम् ,शास्त्रविरोधस्य न कलञ्जमित्यादावे प्रसिद्धेः । 'सप्त वित्तागमा धम्म्यां' इत्यनने धम्म्यत्वस्य शा(स्त्राः!) निषिद्धत्वाचेति वदन्ति । वस्तुतः क्रयादिध्वंस एव स्वत्वं क्रय दीनां च शास्त्राविरुद्धविनियागापायत्वमेवानुगमकं क्रयादिसम नकालीनविरोध्यपायप्रतियोगिकयावदनादिसंसर्गाभावसाहित्यं र विशेषणम् । एवं च क्रयजन्यत्वब्यवहारस्तत्रोपपद्यते । विक्रयनास्य त्वब्यवहारस्तु पूर्वे(१)एवोपपाद्यः । न (च ?) क्रयकाळे स्वत्वाग पत्तिः सम्प्रदानस्वीकारविशिष्टेस्यैव दात्रिच्छाविशेषस्य तवा स्वत्वतया यथा न प्रथमक्षणे स्वत्वं तथा द्वितीयक्षणेऽपीति सम्म वात्। अतिरिक्तस्वत्ववादिमतेऽपि क्रयोत्पत्तिकाले(२)असम्भवान्न

C

. केचित्तु क्रयकालेऽपि स्वत्वमित्यभिसन्धिना शास्त्राविरुद्धविति योगप्रयोजकीभूतोपायप्रागभावविरोधिमस्वं स्वत्वम्। विरोधी क्रयादिस्तद्ध्वंसः । क्रयादिजन्यव्यवहारश्चेकदेशान्वयादेवेत्याहु। न च क्रीत्वा विक्रीते तदापात्तः विरोध्युपायान्तरानन्तरितत्वस्य विशेषणत्वात् । न चार्जितेषु प्रमीतस्य स्वन्वापत्तिस्तत्र मरणस्वै पुत्रादिविनियोगप्रयोजकस्य ब्यवधायकत्वादिति दिक्।

ज्ञानिवृत्ताविति । यथातीतस्यैव ज्ञानस्य व्यवहारप्रयोजकार्व मेवमुक्तक्रमेणातीतस्य (४) क्रयादेविंनियोगप्रयोजकत्वमित्यर्थः। भ वःवेवं तथाप्यस्मन्मतेऽपि नाननुगमो विनियोगोपायत्वैनेवानुगमारि

<sup>(</sup>१) 'पूर्ववदेवोप'।

<sup>(</sup>२) ले च तदसम्भ। (३) 'विरोध्युपायानन्तरितत्वस्य'। (४) तस्यवै मि

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

न तद्वत्पदार्थान्तरत्वम् । न च क्रयादीनामननुगमाद्योग्यताननुगमो लक्षणदोषः, स्वत्वस्य पदार्थान्तरत्वेऽपि तद्धेतूनां क्रयादीनामनजुः गमात् तत्कारणतामङ्गापत्तेः। अथ तृणारणिमणिन्यायेन कारणः ताब्रहः। एवं तर्हि क्रयादीनां प्रत्येकमेवोपायत्वे गृहीते उपायविषय-त्वं योग्यतालक्षणमञ्जूण्णमेव । अवद्यं हि क्रयादीनां स्वत्वोपाय त्वेन प्रसिद्धानामेकरूपकार्यं प्रति मिथोव्यभिचारिणां कारणतानिः र्वाहकानुगमार्थं शास्त्राविरुद्धत्वाद्येकमनुगमकं वक्तव्यम्। ननु यदि कयाद्यपायापगमेऽपि तद्विषयताऽस्ति तदायत् कीत्वा विकीतं गृहीं त्वा दत्तं वा तत्रापि तद्विषयताऽस्त्येवेति तत्र विक्रेत्रादिस्वत्वमपिब्यव-हियेत । न । न ह्यपायविषयत्वमात्रं योग्यता किन्तु स्वब्यतिरेकप्रयुक्तः यथेष्टिविनियोगासम्भवनिश्चयसहकृतम् । तत्र च न पूर्वक्रयव्यतिरेकः प्रयुक्ती विनियोगासम्भवः किन्तु विक्रयद्त्तत्वप्रयुक्त एव । पदार्थाः न्तरत्वपक्षेऽपि दुषणसाम्यात् । सा च योग्यता क्रयाज्ञायते विक्रयाः न्त्रिवर्तते । एका योग्यता नश्यत्यन्या त्वन्यस्योत्पद्यते । तर्तिक योग्यता नाना । कः संशयः । तत्तव्द्यातरेकप्रयुक्तत्वविशेषितविनियोगासः म्भवनिश्चयभेदेन योग्यताभेदात् । प्रतियोगितावच्छेद्कविशेषिताभाः वभेदवत् । अत एव चौरादिना गृहीते पूर्वस्वामिनः स्वत्वं वर्चत एव । न हि पूर्वागमन्यतिरेकप्रयुक्तस्तत्र विनियोगासग्भवः किं तु

## न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

त्याह—एविमिति । वस्तुतोऽवान्तरवैचिज्येऽपि यद्विशेषयोरित्यादिन्यायेनासंति वाधके सामान्यसामग्री त्वयाऽपि वाच्यैवेत्यनुगम उभ्मयसाधारण प्वेत्याह—अवस्यं हीति । शास्त्रिति । शास्त्राविरुद्धविनियोग्याप्रयोजकत्विमत्यर्थः, यथाश्रुते ब्राह्मणकृष्यादावव्याप्तेः । अत एवेति । यत एव यावदनादिसंसर्गाभावघाटतं स्वत्वमित्यर्थः । न हि पूर्वागमिति । यन पूर्वस्वामिनः शास्त्राविरुद्धविनियोगोपायविषयता पूर्वनिरुक्ता चौर्यन पूर्वस्वामिनः शास्त्राविरुद्धविनियोगोपायविषयता पूर्वनिरुक्ता चौर्यम् हिते न स्यादिति शेषः(१) । कि त्विति । तच्च शास्त्रविरुद्धमेवेति शास्त्राविरोधिवरोध्यनन्तरितत्वमपि पूर्वोपाय इति भावः । तथा च विक्रीत (२)वैषम्यमिति वोध्यम् । यन्तु तत्र चौरस्यैव स्वत्वमन्यथा

(१) ति भावः।

(२) 'विक्रीतेति द्वितीयपुस्तके नास्ति।

तस्यवे भ

पयोः

निय

यापत्ते

पथेष्टि ष्टिचिति

नास्थि

अत ए

त्वनिह

गदावेव

स्त्रा ?।

दिसम

हेत्यं र

यन। ३४

वत्वान

तवाषि

सम्भ प्रवाच्च

द्धविति

ोधी व

त्याहु

₹**य**(३

रणस्यैं

जक्ष

र्दः। भ

गमारि

क्रया

## नन्वेवमपि न्यून(?)त्वम् । तथाहि क्षित्यादिकं द्रव्यत्वाह

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

एवंमभीति । अतिरिक्तपदार्थनिषेधेऽपि न्यूनत्वं विभागस्य दुष् त्वमित्यर्थः । तथा च पृथिव्यादिनवकसङ्घाहकैकरूपाभावे न्यूनत्वात् दृष्टत्वं द्रव्यगुणकर्मणां मिथोभेदकाभावे चाधिकत्वात् दुष्टत्वि ति भावः । क्षित्यादिकमिति । क्षित्यादिनवकं गुणादिपञ्चभ्यो द्रव्यत्वात न्यायलीलावतीप्रकाशः

चौरादिगृहीतत्वप्रयुक्तः, औपादानिकस्वत्वविषयेऽपि तथैव । आ रण्यककुशादिष्वप्युपादानव्यतिरेकप्रयुक्त एव हि विनियोगासम्स वंनिश्चयः । तेनौपादानिकं स्वत्वमुच्यते । इति संक्षेपः ।

गु

न

तेर्

द

मि

स्व

द्र

वेत

तु

त्व

ति

**ह**रे

दि

धा

त्य

ति

व्य व।

"विरोधात्" व्याहतत्वादित्यर्थः(२)। तथा हीति । द्रव्यादिशिः मिथोव्यावर्त्तकधर्माभावात्र मिथोभेद इति न पदार्थषट्कविभाग समीचीनः । कि च पृथिव्यादिक्षपाद्यपत्राहकद्रव्यत्वगुणत्वाभाव तेषां प्रत्येकं वक्तव्यतायां द्रव्यादिपदस्यैकैकपृथिव्यादिपरत्वे न्यून न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

द्रव्यमस्वामिविकीतं पूर्वस्वामी समाप्नुयादित्यत्र पूर्वपद्वैयर्थ्या त्तिरत एव चाहिरण्यादौ विनियोगो निःशङ्कमन्यथाचौरग्रहणमूल लकत्वशङ्काया निःशङ्कप्रवृत्यनुपपत्तिरिति मतम्। तन्न, तत्रोत्तर स्वामिपदस्य यथोक्तविनियोक्तमात्रपरतयाः पूर्वपदस्य सार्थकत्व न्निः राङ्कप्रवृत्त्यनुरोधेन च चौरादिग्रहणा(३)मुळकत्वानिश्चयाभावसर्ह तस्य क्रयादेविंनियोगोपायत्वस्वीकारादन्यथा चोरस्वत्वनिश्चितव क्यंऽस्वामिपदानन्वयापत्तेरविगानेन शिष्टानां चौरगृहीतक्रियापरे श्चेति दिक।

हेत्वाभासळक्षणो विरोधो नात्रेत्यत आह — व्याहतत्वादिति । न्यून तेति(४)। मुळे विभजनीयस्य विभागस्य चेत्यर्थ इति प्रथमं विभजनी यस्य न्यूनतामाह—द्रव्यादित्रिक इति । विभागस्य न्यूनतामाह — किं के

<sup>(</sup>१) 'नता । त'

<sup>(</sup>२) उक्तरूपचतुष्टयविधिर्मवस्य विरुद्धत्वात् वट्गदार्थातिरोक्तवं साधियतुं न शक्यते, उर्व रूपचतुष्टयान्तर्भावस्यावस्यकत्वादिति 'उक्तरूरूपचतुष्टये'त्यीदिमूलस्य शिरोमाणकृता व्यःख्या।

<sup>(</sup>३) व्हणमूलक । (४) आदर्श प्रकाश यन्ये एतत्वत्रतीकानुसारी पाठी नास्ति !

गुणवन्त्वाद्वा भिद्यते । नाद्यः । तदसिद्धेः । अनुगतमतेः सान्दिः ग्धत्वात् । स्वातन्त्यप्रधीरिय(१)मिति चेन्न, शब्देऽपि तत्सन्त्वात्। समवेतत्वेनैय(२) चावयविनामवसायात् । नापि गुणवन्त्वात्। सन्द्वादिसाधारण्यात् रूपादिषु गुणत्वस्यैकस्यासिद्धेः । भिन्न-

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम् -

गुणवस्वाद्धा भिद्यते इत्यर्थः। तदिसद्धेरिति। द्रव्यत्वजातेरसिद्धेरित्यर्थः।
ननु द्रव्याकारानुगतमितरेव द्रव्यत्वे प्रमाणिमित्यत आह्—अनुगतेति। न हिः लोकिकपरीक्षकसाधारणी द्रव्याकारानुगतमितराकाशाः
दावित्यर्थः। परविप्रतिपत्त्या वा सन्देहस्तत्रेति वार्थः। ननु स्वतन्त्रः
मिद्मित्यनेनाकारेण या धीः सेव द्रव्याकारानुगतधीरिति शङ्कते—
स्वातन्त्र्येति । स्वाश्रयानुपरक्तधीः स्वातन्त्र्यधीः शब्दसाधारणी न
द्रव्यत्वव्यवस्थापिकेत्याह—शब्देऽपीति। उक्तस्वातन्त्र्यधीद्रव्ये नास्त्येवेत्याह—समवेतत्वेनेति। द्वितीयं भेदकं निराकरोति-नापीति। संख्यादीति।
संख्यादिना गुणेन गुणकमर्मणोरिप गुणवत्त्वमित्यर्थः। भवति हि चतुर्विशातिर्गुणाः पञ्च कम्माणीति धीरिति भावः। यदि कपादिचतुन्यायलीलावतीप्रकाशः

त्वम्, पृथिव्यादीनां चैकत्वे व्याघात इत्यर्थः । 'अनुगतमित'र्द्रव्यमिनित प्रत्यक्षमित्यर्थः । सन्दिग्धत्वाद् वादिविप्रतिपत्तेरिति रोपः । 'इयंद्रव्येष्वनुगतमितिरित्यर्थः । स्वातन्त्र्यधीर्यद्याश्रयत्वबुद्धिस्तदा गुणान्दिसाधारण्यम् । अथाश्रयाभानेऽपि भासमानत्वं तदा राव्द्रगन्धादिसाधारण्यमित्याह — राव्देऽपीति । अथानाश्रितत्वबुद्धिः सा तदा वैपरीर्थमेवत्याह — समवेतत्वेनैवेति । संख्यादीति । क्रपादौ संख्यादे संख्यादौ च

ति । ननु पृथिव्याचेकमेवेति न तत्रोपसंग्राहकापेक्षेत्यत आह—पृथि-व्यादीनां चेति । व्याघातो नवत्वव्याघातः । प्रत्यक्षसिद्धवैधर्म्यव्याघातो वा । अथाश्रयेति। एताहरावस्तुविषयक(३ मित्यर्थोऽन्यथा बुद्धिविकल्पाः

वाद्

दुष्

त्वात् वमि

वात

। आ

144

त्रिक

भाग

नावेग

न्यून

र्याप

मूल

त्तरा

तत्वा<sup>।</sup>

सहर

तवा

पत्ते

न्यून

जनी

किं वे

ल्या।

१२

<sup>(</sup>१) स्वातन्त्यूभीविषयत्वरूपमेव हि द्रश्यत्वं भेदकमभिमतमिन्यर्थः।

<sup>(</sup>२) इदं च समवायप्रत्यक्षतावादिमतेन । इतरथा वृत्तिमत्त्वेनेत्यर्थः ।

<sup>(</sup>३) ०यकत्वमि०।

# रूपस्य भागासिद्धेः । आदित्वस्यैव प्रतिक्षेपात् । अन्यतमत्वस्य

## न्यायलीलावतीकण्ठाभर्णम्

V

विंशतो गुणत्वमेकमनुगतं स्यात्तदा क्षित्यादिनवकभेदकं गुणवस्त भवेत्तदेव तु नास्तीत्याह—हपादिष्वित । ननु गुणत्वासिद्धौ गुणवस्त्रम् नुगमकं माऽस्तु रूपवस्त्वमेव भेदकमास्त्वत्यत आह—भिन्नहपस्येति । आकाशादीनामपि पक्षत्वे तत्र रूपवत्तादेरसिद्धोरित्यर्थः । ननु रूपवत्तादिकं भागासिद्धं न तु रूपादिमत्त्वमपि कस्यचित् द्रव्यस्य किंचि द्गुणसत्त्वादित्यत आह—आदित्वस्येति । आदिपदं प्रकारवाचि प्रकार ध्र गुणत्वमेव स्यात्, तश्च गुणत्वस्यैवासिद्धोरित पूर्वोक्तेनैव प्रति क्षित्रमित्यर्थः । ननु रूपवन्त्वरस्वत्वाद्यन्यतमत्वमेव द्रव्यभेदकं स्यादत आह—अन्यतमत्वस्येति । आदिपदमनिर्द्धोरितमेकमाह । तथा च रूपादत आह—अन्यतमत्वस्येति । आदिपदमनिर्द्धारितमेकमाह । तथा च रूपादत आह—अन्यतमत्वस्येति । आदिपदमनिर्द्धारितमेकमाह । तथा च रूपादत आह्वास्यतमत्वस्येति । आदिपदमनिर्द्धारितमेकमाह । तथा च रूपादत अहिन्यस्य स्वास्यतमत्वस्येति । आदिपदमनिर्द्धारितमेकमाह । तथा च रूपादत स्वास्य स

न्यायलीलावतीप्रकाशः

पृथकादेः सत्त्वेन गुणवन्त्वस्य साधारण्याद्विरुद्धत्वादित्यर्थः । वि च गुणवत्त्वं गुणत्वाश्रयवत्त्वं वा क्रपवत्त्वामिति प्रत्येकं वा क्रपादि मत्त्वं वा क्रपाद्यन्यतमवन्त्वं वा । आद्ये क्षपिदिष्विति । क्रपादौ गुणाका राजुगतप्रतीत्यभावादित्यर्थः । द्वितीये भिन्नेति । तृतीये आदित्वस्येति । प्रकारवाचिन आदिशब्दस्याजुगतधर्माभावेनाप्रवृत्तेः प्रत्येकगुण परत्वे तस्य भागासिद्धेः समुदायपरत्वे चासिद्धेरित्यर्थः । चतुर्ये अन्यतमिति । अन्यतमत्वं हि समभिष्याहृतपदार्थमध्ये किंचिद्वृत्तित्वं सति किंचिद्वृत्तिधमवत्त्वम् । तथा च भागासिद्धिः पक्षीकृतेषु नवस् न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

सङ्गत्यापत्तेः। सपश्चयदितं साधारण्यं केवलव्यतिरोकिणि न सम्भ वतीत्यत आह—विरुद्धत्वादिति । साध्यानवगतसहचारः साध्यामवि सहचारी विरुद्ध इति मतमाश्चित्येदमुक्तम् । किं चिदिति । सत्यत्वं स्वरूपनिर्वचनपरम् । यद्यपि एतावता तादशधर्म एवान्यतमत्वं ते थापि तादशो धर्मो यत्र (१)तत्त्वं तादशधर्मवत्त्वमेवाभिमतमत प्व कचित्पाठोऽपि तथेति भावः । तादशो धर्मो रूपत्वादिः संयोगत्वा दिवा । अन्त्ये व्यर्थविशेषणतैवेति प्रथम भागांसिद्धिमाह-तथा विवि

<sup>(</sup>१) यस्य ।

न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

स्य

वत्वं

त्वमः

। आ

वत्ताः तिचि

कार

प्रति-

स्या

च र

। वि

पादि

गाका

येति।

तगुण

चतुर्थ

चित्वे

नवसु

सम्भ

भिव

नत्यन्त त्वं त

त एव

गत्वा

चेति।

पवस्वरसवस्त्राद्।वेव पर्यवस्येत, तच भागासिद्धमेवेत्यर्थः। नवाः नां समवायिकारणत्वेनैक्यमाशङ्क्य गुणकर्मणोरसमवायिकारणत्वे

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

तेषामसत्त्वादित्यर्थः । यद्यपि भागासिद्धौ भागान्तरे साधनाभावात साध्यसिद्धभावस्य दूवकतावीजस्यात्राभावः, भागान्तरे साध्य-साधकस्य जलत्वादेः सत्वात्, न वा भागासिद्धिः प्रथिव्याद्यन्याः न्यत्वस्य (१)विवक्षितत्वात् । तथापि पृथिव्यादिव्यक्तीनां प्रत्ये कमुपस्थापियतुमशक्यत्वात् पृथिवीत्वादिना तत्ततुपस्थितिर्वाच्या सा च पृथिवीत्वाद्यसिद्धा न सम्भवति । [समवायीति । (२)] रूपादेः संख्यादिसमवायिकारणत्वे विरुद्धं(३) चेत्यभिसन्धिः [एकत्व इति ।(२)]

#### न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

अन्यतमत्वमन्यान्यत्वं रूपादिनिष्ठमित्यपि व्यर्थविशेषणग्रस्तमेवेति नाशङ्कितम्। नतु नोक्तं दूषकतावीजमपि तूद्देश्यतिहङ्ककनवपः क्षकानुमितिप्रतिवन्धकत्वम् । अन्यथा हेत्वन्तरस्य साध्यसाधकस्य विद्यमानत्वेनास्यादोषत्वे व्यभिचारादेरप्यदोषत्वामित्यरुचेराह—न वेति । स्वातत्र्येणैवायं हेतुरितरभेदसाधकत्वेनाशक्कितो न तु गुण-वस्वविकल्पशेषत्वे । तथा सति रूपायन्यान्यतमवस्वस्य शङ्कितुमु-चितत्वादिति ध्ये<mark>यम् । नतु</mark> पृथिव्याद्यन्यान्यत्वमेव साध्यमिति साध्याविशेषः । न च पृथिवीत्वाद्यन्यान्यधर्मवत्त्वं हेतुरिति वाच्यम् , तथा (सति ? ) "पृथिव्यादिव्यक्तीन।"मित्यग्रिमग्रन्थालग्नकतापत्ते-रिति । मैवम् । गुणादिप्रतियोगिकान्योन्याभावस्य साध्यत्वात् । अ-न्ये तु 'विवक्षितत्वा'दिति साध्यतावच्छेद्कत्वेन विवक्षितत्वादिति नानुपपत्तिरिति वदन्ति।

संख्यागुणयोगात् द्रव्यत्वावद्यकत्वे रूपादेशित । कपादेः

<sup>(</sup>१) 'रूपायन्यान्यत्वस्य' वि.।

<sup>(</sup>२) एतत्पतीकद्वयानुसारी पाठ आदर्शमूले न दृश्यते । परन्त्वत्र "समवायिकारणत्वेनैकत्वे-समवायिकारणत्वलच्चणकरूपेण विभजने" इतिदीधितिग्रन्थदर्शनाच तत्पाठस्युटित इत्यतुमीयते ।

<sup>(</sup>३) विरुद्धं चात्र व्यभिचारित्वम्, तथा च इन्यं भियते, समवायिकारणत्वादित्यत्र रूपादौ व्याभिचार इति भावः।

द्

क र्त

78

द

न्

द्र

ज

Q

হা

वि

य

52

पृ

£

य

f

भागासिद्धेः। (१) असमवायिकारणत्वेन(२) गुणकर्मणोररूप्येकत्वे पडेवेति नियमानुपपत्तेः(३)। कार्याश्रयत्वं यज्जातिपुरस्कारात्तत्त

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

नैक्यमापाद्य विभागव्याघातमाह —समवायीति।(४)न न कार्याश्रयक्ष माकस्मिकं स्यात् असत्येकस्मिन्नवच्छेदक इति यत्तदवच्छेदकं तहः व्यत्वमित्याशङ्कते—कार्येति।अवच्छेदकं विनापि कार्याश्रयत्वं स्यात अन्यथाऽकार्याश्रयत्वं गुणकर्मणोरेका जातिरवाच्छिन्द्यात । एवं न्यायलीलावतीप्रकाशः

गुणादिव्यावर्त्तकेकजातिमस्य इत्यर्थः । असमवायिकारणत्वेनेति । एतच्या समवायिकारणत्वेनैक्येऽपि गुणत्वकर्मत्वाभ्यामवान्तरभेदसम्भवाव पदार्थत्वसाक्षाद्याप्योपाधीनामयं विभाग इत्यभिष्रेत्योक्तम् । क डेवेति । यद्यपि षडेवेतिनियमस्याधिकसंख्याव्यवच्छेद्कत्वात् न्युन त्वेऽपि नानुपपत्तिः, तथापि पडाश्रयो विभागः पट्त्वाभावेनाश्र यासिद्धः, अन्त्यावयविद्धपादौ विनश्यद्वस्थकर्मणि चासमवाियः कारणत्वाभावात् । तेषामाधिकयेऽधिकसंख्याव्यवच्छेदोऽप्यनुपपन्न इत्यप्याद्यः।

कार्याध्रयत्विमिति । आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां व्यक्तीं तद्सम्भवाः न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

पृथिन्याद्यन्यान्यत्वमावद्यकमिति रूपादिभिन्नत्वसाध्यासत्त्वे भिचारलक्षणविरोधदित्यर्थः । केचित्तु रूपाद्यन्यतमत्वमेव हेतुरस्तिवत्याशङ्कायामेवेयं फिक्किका। तथा च रूपादावप्युक्तसाध्या सत्त्वादुक्तहेतुसत्त्वाच व्यभिचार इत्यर्थ इत्याहुः। क्विन्तु समवायि कारणत्वेनेतिमूलधारणानन्तरामियं फिककोति कमस्तथा सित सुग मैव। तथापीति । एवकारस्याधिकव्यवच्छेरपरत्वेऽपि षडित्यस्यानु पपत्ति(५)रेवेति भावः। 'इत्यपी'त्यरुचौ। तद्वीजं तु तत्रापि स्वरूप

<sup>(</sup>१) प्रकाशदीधितिधृतप्रतीकानुसारेणात्र कश्चित् पाठस्त्राटित इत्यनुमीयते ।

<sup>(</sup>२) श्रसमवायिकारणवृत्तिसत्तान्यजातिमत्त्वमित्यर्थः । तेनात्मविशेषगुणानां नासंग्रहः।

<sup>(</sup>३) पदार्थानां पञ्चत्वेन षद्त्वायोगात् ।

<sup>(</sup> Y ) ऐसत्प्रतीकानुसारी पाठ आदर्शमूले न दृश्यते । (५) पत्तेरिति भाव।

द्र्वपत्वं भेदक्रिमिति चेन्न, तां विनापि(१) तदुपपत्तेः । अ-कार्यजात्याश्रयत्ववत्कारणत्वमसति वाधके सामान्य एव पर्यवस्य-तीति चेन्न, स्पर्शसमवायिकारणतया क्षित्यादिषु प्रतिनियतसामा-न्यापत्तेः । नापि गुणत्वं, तस्योपदेशं विनाऽपतीतेः । उपदेश-

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

दृश्यादित्रयाणां जात्याश्रयत्वं जात्यन्तरेणाविच्छयेतेत्याह —तिद्विनेति।
ननु यथाङ्करकारणत्वं वीजत्वं तथा नवानां समवायिकारणत्वमपि
दृश्यत्वं स्यादित्याह—कारणत्वमिति । जञ्दकारणत्वं च नाकाशत्वं
जातिर्वाधकादित्यर्थः। एवं सति स्पर्शसमवायिकारणत्वं चतुर्षु
एका जातिः स्यादित्याह—स्पर्शति। नवानां भेदकं निराकृत्य चतुर्विशातिर्भेदकं निराचष्टे—नापीति। तस्येति। न हि गुणाकारानुगता मतिन्यायश्रीस्थावतीप्रकाशः

दित्यर्थः । अकार्येति । आश्रयपदेन प्रत्येकमन्वयात् अकार्याश्चर्यत्ववत् जात्याश्चयत्ववदित्यर्थः । ननु कार्यसमवायिकारणतावच्छेद्कतया नवस्वको धर्मः, स च वाधकाभावाज्ञातिः, आनन्त्यः व्यभिचाराभ्यां व्यक्तो तद्ग्रहाशक्यत्वादित्याह्—कारणत्विति । एवं पृथिव्यादिचतुर्षु स्पर्शसमवायिकारणतावच्छेदकत्वेनेका जातिः स्यात् । अथ यद्थं यत्कल्प्यते तस्यान्यथासिद्धिरेव कल्पनीये वाधिका तदा द्रव्यत्वेऽपि तुल्यमित्याह—स्पर्शति । ननु माभूद्रव्यत्वं गुणादितो भेदकं गुणत्वाद्द्रव्यादेगुणानां भेदसिद्धौ गुणवत्त्वमुपा धिर्द्रव्याणामितरभेदसाधकं स्यादित्याशङ्क्य गुणत्वासिद्धिमाह—नापीति । क्रपादिषु गुणाकारानुगता धीर्नास्तीत्युपदेशसहकृतेन्द्रयन्यायशिकालवतीप्रकाशाविवृतिः

योग्यताऽस्त्येव फलाभावस्तु जनियतव्यस्य समवायिकारणाभावादि-ति व्यर्थविशेषणत्वादाह—अकार्थेति । जातेरकार्यत्वेऽपि गोवृपन्याये-न पृथगुपन्यासः । तत्तत्स्पर्शे (२) प्रति पृथिवीत्वादिनैव कारणत्व-मिति यदि तदा तत्तद्वुणं प्रत्यपि तुल्यमिति शङ्कोत्तराभ्यामाह—अथेति। गुणत्वखण्डनमर्थान्तरमत आह—निवंति । पूर्व जात्युपाधिसाधा-

त्वे

त्त

ात्व. तहः

यात्

प्वं

ज्वा

वान्न

1 9.

यून

।श्रि

ायि

यपन्न

मवा •

व्यं

वमेव

ध्या

ायि

सुग

धन् १६५

: 1

<sup>(</sup>१) 'तद्विनापि'।

<sup>(</sup>२) उद्भृतस्पंश ।

श्च गुणशब्दसङ्केतो, न चासौ व्यक्तिषु शक्यो, व्यभिचारात्। नाष्युपलक्षणान्तरेण । कर्मव्यावृत्तेरशक्यत्वात् । तदन्यत्वस्यान-पेक्षितव्यावृत्तिरूपत्वेन रसान्यत्ववदनादेयत्वादिति त्रयाणामेकी-भावेन षडेव पदार्थो इति चेन्न, कालाकाशादीनां संयोगिव-

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

रस्ति रूपादाचित्यर्थः। ननृपदेशव्यङ्गयैवाऽस्तु सेत्यत आह—उपदेशके ति। यथा गन्धवती पृथिवीत्युपदेशो नियतधममेपुरस्कारेण तथा प्रकृते न नियतो धममे इत्यर्थः। ननु सामान्यवानगुणो गुण इत्यत्रान्योऽन्याश्रयोऽपि सामान्यवान् स्पर्शरहितो गुण इत्युपदेशः स्यादित्यत आह—कर्नेति। ननु कम्मान्यत्वेन विशेषितः स्याद्यमत अहि—तदन्यत्वस्थेति। कर्मणो विपक्षत्वनिश्चय एव तदन्यत्वेन विशेषणमिदमः णमुचितम्। भूषणादिमते च कर्मणोऽपि गुणत्वेन विशेषणमिदमः ज्यपित्रं भवेदन्यथा रूपाद्यन्यत्वेनापि विशेषणं सुलमं स्यादित्यः व्यवस्थितिरित्याह—अनादेयेति। त्रयाणां द्रव्यगुणकम्मेणां परस्परः व्यावर्त्तकधम्मोभावेन एकीभावे चत्वार एव पदार्था इति विभागे अधिकं दोषः। क्षित्यादिनवकरूपादिचतुर्विशत्युत्क्षेपणादिपञ्चकेषु प्राहकैकरूपाभावात् न्यूनो विभाग इत्युपसंहरति—इतीति।

दोषद्वयपरीहाराय नवानामेकमवच्छेदकं गुणादिभ्यो भदकं सा

## न्यायलीलावतीप्रकाशः

प्राह्मं तद् रत्नत्वव्याप्यजातिवदिति वाच्यम् , तत्राह—उपदेशश्चेति नतु जातिमात्रसमवायित्वादिनाऽनुगतधर्मेण सङ्कतप्रहः स्यादित्यतः आह—नापीति । न च कर्मान्यत्वेन तिद्विशेषणीयम् , कर्मणो हि वि पक्षत्विनश्चय एव तद्यावृत्त्यर्थे विशेषणमुचितम् । न च कर्मगुणत्वः वादिनस्तथा । यदि च स्वानेपक्षितत्वमात्रेण तदन्यत्वं विशेषणं तदा परेण रसान्यत्वेनापि तिद्विशेषणं स्यादित्याह—तदन्यत्वस्येति न्यायलीलावतीप्रकाशविवतिः

रण्येनैवानुगतगुणत्वमात्रखण्डनमिदानीं तु जाति रूपगुणत्वखण्डन मित्यपौनरुक्त्यम् । आदिपदेनैव दिशो लाभे बहुवचनमयुक्तं विभी

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

शत्।

यान-

की.

गवि-

रदेशथे-

तथा

त्यत्राः

यादिः

न आ

वेशेष

मदम

दित्य

रस्पर

भागे

अकेषु

कं सा

राश्चेति।

देत्यत

हे वि

गुणत्वे

शोषणं

रस्येति।

विभा विभा धयति—कालेति । संयोगजनकत्वेन विभागजनकत्वेन चेत्यर्थः । तथा कालाकाशादयः सत्तेतरजातिमन्तः संयोगजनकत्वात् विभागजनकः त्वाद्वा कम्मेवदिति विवक्षितम्। संयोगविभागाभ्यांच नव्यभिचारस्तः त्रापि साध्यसत्त्वात् । द्रव्यत्वव्याप्यजात्याऽन्यथासिद्धिमीभूदिति कालाग्रुपादानं तेषां तज्जात्यभावात् । न च त्रितयमात्रानिष्ठा सा स्यादिति वाच्यम् , पृथिव्यादिषद्त्वं कालादिनिष्ठसत्ताव्याप्यजातिन्यायलीलावतीप्रकाशः

कालाकाशिवामिति । कालादित्रयं सत्ताव्याप्यजातिमत् संयोगज-नकत्वात् कम्मेवत् । न च त्रितयमात्रवृत्तिजातिसिद्धावर्थान्तरं पृथिव्यादिषट्कं कालवृत्तिसत्ताव्याप्यजातिमत् संयोगजनकत्वा-दाकाशवदिति पृथिव्यादिवृत्तित्वसिद्धेः । नतु विभुत्वमत्रोपाधिः । न च काले सा जातिर्न कालमात्रवृत्तिरेकव्यक्तिकसामान्यामावात् तद्न्यत्र वर्त्तमाना मूर्त्तेऽपि सम्भाव्यत इति साध्याव्यापकत्वमिति वाच्यम्, तथापि सन्दिग्धोपाधेरपरीहारात् । मैवम् । विभुत्वम-नविच्छित्रपरिमाणवत्त्वं तत्रानवाच्छित्रपदं पक्षमात्रव्यावर्त्तकमिति न्यायलीलावतीप्रकाशिववृतिः

गपद्वैयर्थ्य चेत्यन्यथा प्रयोगमाह—कालदीति । व्याप्यपदं मिन्नप्रम् । यद्यपि कालाकाशयोरेका परा चात्मादिकमादाय दिशीत्यर्थान्तरं तथापि लाघवादेकजातिसिद्धिरिति भावः । पृथिव्यादीति। पृथिवी त्वादिनाऽर्थान्तरं माभूदिति कालदत्तीति । न चैवमपि सप्तवृत्तिजात्याऽर्थान्तरम् , जातिसङ्करभयेन तदप्रसङ्गात् । अत पव पूर्वानुमानमपि साध्यप्रसिद्ध्यर्थमुपयोगि । कचित्तु कालवृत्तिपदं नास्ति तत्र च कालादित्रयवृत्तिजातेः पूर्वानुमानेन सिद्धौ लाघवादेकामेव तां विषयीकरोतीयमनुमितिनं तु पृथिवीत्वादिकं गौरवात् । नापि पद्वृत्तिजातिमक्लप्तत्वादित्याशयः । सत्त्याऽर्थान्तरवारणाय व्याप्यपदम् । तच्च मिन्नपरम् । गुणवत्त्वादिनाऽर्थान्तरवारणाय जातिपदम् । संयोगिति । (१)समवायित्वादित्यर्थो यथाश्चते विभागध्वसे व्यमिचारात् । समवायिकारणत्वीववक्षायां च कारणपद्वयर्थादिति भावः । विभुत्वमिति । व्यमिचारोन्नायक्रवायमुपाधिः । सत्प्रतिपक्षतायां

<sup>(</sup>१) संयोगसमवायित्वा०।

### **न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्**

मत् समवायिकारणस्वात् आकाशवदिति तत्रापि तत्सिद्धेः सम् वायिकारणतावच्छेदकजात्यनङ्गीकारे नियामकमन्तरेण तदाकास्मिः स्यादिति विपक्षवाधकं चात्र द्रष्टव्यम्। पूर्व्वोक्तां प्रतिवन्दीं निराच्छे

न्यायलीलावतीप्रकाशः

पक्षेतरत्वात् तथाप्यर्थान्तरत्वम्। पृथिव्यादिष्वेका जातिरास्ति न वेरि विवादो न तु कालादित्रयमेकजातिमन्न वेति । द्रव्यत्वापरजालकु मितिश्चैवं स्यात्। किं च संयोगजनकत्वं यदि तत्समवायिकारणत् तदा दृष्टान्तासिद्धिः तद्समवायिकारणत्वं चापश्चर्यमः । तिन्निमिक् कारणत्वं च दृष्टान्ते नास्ति, अभावे अनैकान्तिकत्वं च ।

अत्राहुः। द्रव्यमिति प्रत्यक्षं तावत्सर्वसिद्धम् । तच्च यथ पृथिव्यां तथा जलतेजसोरपीत्युभयसाधारणं निमित्तं सिद्धति तच न पृथिवीत्वादिकं एकदेशवृत्तित्वात् । न गुरुत्वादिकं त द्ञानेऽपि धूमादौ द्रव्यमितिप्रत्यक्षात् । तच्च जातिः, तथाते वाधकामावात् । इत्यतीन्द्रियेऽपि वाय्वाकाशादौ संयोगजनक त्वात्तद्गुमेयम् । न चाप्रयोजकत्वं संयोगमात्रं कार्यमात्रमेव व प्रति समवायिकारणं कि चिद्वाच्यम् । अन्यथा कारणानतरम

न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

व्यतिरेके भागासिद्धेरित्यवधेयम्। पक्षेतरत्विदितः। पक्षमात्रव्यावर्तः किविशेषणवन्त्विदित्यर्थः। न चैवमप्यतीन्द्रियत्वादिकमुपाधिः स्यारे वेति वाच्यम्, संयोगसमवायिकारणतावच्छेद्कत्वेन नवस्वेकज्ञा तिसिद्धौ विपक्षवाधकेन हेतोः साध्यव्याप्यत्योपाधेः साध्याव्याप्यक्तवादिति भावः। काळादित्रयमित्यत्र दोषमाशङ्कते—तथापीति। अर्थान्तरत्वमप्राप्तकाळत्वम्। प्रकृतानुक्ळतया नार्थान्तरमत आह्र द्व्यत्वापरेति। ताहशजातौ विपक्षवाधकाभावान्न तत्सिद्धिरित्यक्वे राह—कि वेति। कारणत्वसामान्यमेव हेतुरित्यक्वेराह—अभाव इति। संयो ?) ग (प्राग ?) भावे संयोगध्वसे चेत्यर्थः। पवं चोपजी व्यानुमानखण्डने पर्पक्षकानुमानम्वपर्थतः खण्डितिमिति भावः संयोगजनकत्वात् संयोगसमवायित्वादित्यर्थः। कार्यमात्रमिति। यद्यपि नवपक्षकानुमानाद्य्युक्तहेतुना लाववादेका जातिरेव सिद्ध्यति अहेरयप्रतित्यसिद्धाः च नांशतः सिद्धसाधनं तथापि सम्भवप्रार्शं हेरयप्रतित्यसिद्धाः च नांशतः सिद्धसाधनं तथापि सम्भवप्रार्शं

भागजनकत्वेन कर्मवत्सत्तेतरजातिमत्त्वासिद्धेः । पृथिव्यादौ तु स्पर्शसमवायिकारणत्विनिर्वाहकजातिस्वीकारे जातिसङ्करमसङ्गो बाधकः । न च कर्मत्वमसिद्धम् । चल्रतीत्यनुगताकारवेदनवेद्य-

देः सम

कारेम

राच्छे.

न वेहि

जात्यन

**नारण**तं

न्त्रिमिच

च यथ

**उ**द्यति

दिकं ते . तथाते

गजनक मेव ब

ान्तरम

यावर्त ।

स्यादे

वेकजा

ध्याव्याः ।थापीति।

आह-

(त्यक्वे

ाव इति।

चोपजी

भावः

। यद्य<sup>ि</sup> ।ति <sup>उ</sup>

वप्राचु

#### न्यायळीळावतीकण्ठा**भरणम्**

पृथिव्यादा विति । स्पर्शसमयायिकारणतावच्छेदिका जातिर्जलपरमाणौ नास्ति जलत्वञ्च तेजसि नास्ति जलावयविनि द्वयमप्यस्तीति साङ्कर्थमित्यर्थः ।वस्तुतः स्पर्शत्वं नित्यानित्यवृत्तितया कार्यतावच्छेदकं न भवति । कार्यस्पर्शमाश्चित्यदमुक्तम् । ननु कम्मे दृष्टान्तीकृतं न चतत्र सत्तेतरज्ञातिमत्त्वं साध्यमिति साध्यवैकल्यमत आह्—न वेति। चलतीत्यनुगतमितः सर्व्वसाक्षिणीत्यर्थः । अनुगतधीवेद्यत्वं जातित्व व्यापकं तिन्नवृत्तौ द्रव्यत्वं जातिनं स्यादित्याशङ्क्य रह्नत्वे व्यभिचारान्नयं

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

पि न स्यात्, तद्वर्भत्वात्तन्निमित्तासमवायिकारणयोः। तच्चानुगतधर्मावच्छेद्यमन्यथा व्यभिचारादकारणत्वापत्तेः। स चानुगत
औत्सर्गिको जातिरूप इति विपक्षे वाधकात् स्पर्शसमवायिकारणत्वावच्छेद्रकत्वनापादितां जाति दृषयति—पृथिव्यादाविति। जळत्वं विना सा
जातिः पृथिव्यादौ तां विना जळत्वं परमाणावित्येकत्र जळावयविः
नि परस्परात्यन्ताभावसमा(ना?)धिकरणजात्योः सङ्करापत्तिरित्यर्थः।
न च जळपरमाणाविप सा जातिरस्त्येव समानाधिकरणस्पर्शस्य च
प्रतिवन्धकत्वान्न तत्र स्पर्शोत्पत्तिः, स्वरूपयोग्ये च कार्यानवद्यमभा-

## न्यायलीलावतीप्रकाशवियृतिः

येणदमुक्तम्। कार्याकार्यत्यत्र कार्यपदं सम्पातायातम्। ननु नित्य-स्येत्यादिव्याप्तेरङ्गीकारे जलत्वमपि न परमाणौ, अनित्यस्नेहसमवा-यिकारणतावच्छेदकतयेव तित्सद्धेः। व्याप्त्यनङ्गीकारे (१)स्पर्शसमवा-यिकारणतावच्छेदकजातिरपीत्युभयधापि न साङ्कर्यम्। न च नाना-प्रातीयद्रव्यवृत्ति[२]गुणत्वावान्तरजातेर्न्न द्रव्यवृत्तिजातिनियामक-वमन्यथा वेगसमवायिकारण [तावच्छेदक १] तयापि पञ्चस्वेक-

<sup>(</sup>१) तदनङ्गीकारे । (२) गुणवृत्तीत्यधिकः पाठो द्वितीयपुस्तके ।

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

वादिति वाच्यम् , नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य सहकारियोग्यतावस्य स्भावात् । एतच स्पर्शत्वस्य कार्य्याकार्यवृत्तित्वेन कार्यतानवच्छे दकत्वेऽप्यनित्यस्पर्शत्वस्य तथात्वमभ्युपेत्योक्तम्। चलतीतिप्र(त्यः) क्षसिद्धं कर्मत्वमित्यर्थः । न च संयोगविभागाश्रयत्वमात्रालस्वनेषं

#### न्यायलीलावतीप्रकाशीववृतिः

जात्यापत्तेरिति वाच्यम्, संयोगसमवायिकारणतावच्छेद्कत्या द्रव्यत्वसिद्धिविरोधात्। न च कतिपयद्रव्यगुणवृत्तिज्ञातावयं नियमे। प्रविपक्षिणापाद्नीयत्वेनो कस्यावाधकत्वात्। मैवम्, जलसमवायिकारणतावच्छेद्कत्वेने व जलत्वसिद्धावुक्तव्याप्तिस्वीकारे जातिसङ्करात्। न चेवमपि वे गप्रयोजकत्या पञ्चस्वेकजातौ न वाधकामिति वाच्यम्, फलोपि तमात्रवृत्तिधमस्येव गुणत्वसाक्षाद्धाप्यज्ञात्यवच्छित्रकार्यताप्रातियो गिकसमवायिकारणतावच्छेद्कत्वमितिनियमादुत्पन्नविनष्टं च वेगा जत्त्वस्य पञ्चसाधारणज्ञात्यसिद्धेः। संस्कारत्वं च (न ?) जाति रिति वेगत्वस्य साक्षाद्व्याप्यत्वात्। देशिकपरत्वप्रयोजकत्याऽपि नोक्तजातिसिद्धिरुभयपरत्वसाधारणैकजात्यभावेतस्यापिसाक्षाद्व्याप्यत्वात् क्षणद्वयावस्थायिनि असमवायिकारणविलम्बेन परत्वातुः पपत्तेश्चोक्तनियमस्येव निरोधात्(१)। यदि चोक्तनियमऽप्रयोजकत्वात् पपत्त्वातुः पपत्तेश्चोक्तनियमस्येव निरोधात्(१)। यदि चोक्तनियमऽप्रयोजकत्वात् पपत्तेश्चोक्तनियमस्यवाविकारणी जातिः कर्मसमवायिकारणतावच्छेद्कतः वात्राऽपि तस्या आवश्यकत्वात्।

केचित्तु जलशब्दशक्यतावच्छेदकःवेन जलत्वसिद्धौ स्पर्शः प्रयोजकजातौ सङ्कर इति वदन्ति । मिश्रास्तु । द्रव्यानुगतबुद्धेरे द्रव्यत्वं सिद्धचित उपाध्यननुसन्धानेऽपि तथाप्रतीतेः । स्पर्शः वत्त्वप्रतीतिस्तु नोपाध्यननुसन्धाने येन तयाऽपि जातिराक्षित्येर्वः इति वदन्ति । तत्रेदं चिन्त्यम् । एवमपि कारणतावच्छेदकत्या चतुःसाधारणजातौ वाधकानिभधाने उक्तवाधकानुसरणे आकरी कसाधकमेव किमिति परित्यक्तमिति ।

<sup>(</sup>१) व विरोधात्।

त्वात् । न चानुगतवुद्धिगम्या जातिस्तद्पायाद् व्यावर्तते । गृहीत-समयस्य रत्नतत्त्ववद्धानात्(१) । प्रतारणैवेय(२)मिति चेत् ? न, रत्नशास्त्रेऽपि प्रतारणापत्तेः । तदापिमिति चेत्तुल्यम् । न चेदेव-

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

ब्याप्तिरिति परिहरित—न चेति। एपेति। उपदेशसहक्रतेन्द्रियग्राह्य-ता जातेरिति प्रतारणेत्यर्थः। आपंभिति। ऋषिप्रणीतिमित्यर्थः। यद्यपि ऋषिप्रणीतत्वादेव यदि विश्वासस्तदा युक्तिशास्त्रत्वविरोधस्तथापि प्रणयनप्रयोजिकाया युक्तेर्ऋषिणापि स्वप्रामाण्यदर्शनाय दर्शनीय-त्वादिति भावः। द्रव्यत्वसाधकानुमाने विपक्षवाधकमाह—न चेदेव-मिति। समवायिकारणता यद्येकव्यक्तिमात्रनिष्ठा स्यात्तदा व्यक्त्य-

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

प्रतीतिः इयेनसंयोगिवभागवित स्थाणाविष तदापत्तेः। द्रव्याकाराः नुगतवुद्धभावमभ्युपेत्याह्—न चेति । यद्दीतसमयस्येति । वस्तुत उपदेशं विनापि रत्नविशेषेऽनुगतधीरस्त्येव शब्दविशेषवाच्यत्वं परमुपदेशात् प्रतीयते । न च येनानुगतक्षपेणोपदेशस्तेनान्यथासिद्धिः, जातौ वाधके सत्येवोपाधिस्वीकारात् । न चैवं वैपरीत्यमेव स्यात् उपाधेः क्लात्वादिति वाच्यम् , साक्षात्सम्बद्धधमस्यावच्छेदकत्वे वाधके सत्येव परम्परासम्बद्धस्य तथात्वाछाघवादिति भावः। समवायि कारणत्वनियामकद्रव्यत्वाभावे व्यक्तितः कारणत्वनिक्षपणे व्यमि

#### **-यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः**

श्येनेति । इयेनविभागस्य स्वनाइयसंयोगसमानकाल्वादिति भा-वः । न च विभागपूर्वसंयोगस्तदालम्बनं विभन्य संयुक्ते इयेने सति तथाप्यतिप्रसङ्गात् । न च विभागाव्यवहितोत्तरवर्त्तिश्येनसंयोगस्त-था। एकदेशाविष्ठन्नस्थाणुविभागानन्तरं तज्जनककर्मणैवापरदेशा-न्तरावच्छेदेन श्येनसंयोगवित स्थाणौ तथाप्यतिप्रसङ्गात् । संयोग-प्राक्कालिककर्मण एव विभागप्रत्यय इति वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वा ॥ । वस्तुतः कर्माभावे संयोगविभागयोरेवानुत्पात्तिरिति भावः । साक्षादिति ।

तावर्यः गनवर्हेः

त्रप्र(त्यः) स्टब्स्वनेव

दकतया

वयं निय

ायत्वेनो

दकत्वेनै

वमपि वे

न्छोपहि

प्रातियो<u>ः</u>

व वेगा

) जाति

तयाऽपि

क्षाद्व्या

परत्वातु

ययोजक

छंदकत व

∓पर्श'

€पर्श'

तबुद्धेरेव

ाक्षिप्येत

दकत्य आकरी

<sup>(</sup>१) द्वावात्।

<sup>(</sup>२) 'जैवेषेति'।

मेकन्यक्तिजनकत्वे न्यक्त्यन्तरे तद्बुद्धिविरहापत्तिः । भावं वा सर्वन्यक्तिष्वातिपसङ्गः । कतिपयन्यक्तिनिष्ठत्वं तु यदि जातिमन्तर्रेण तदा नियतानामेव न्यक्तीनां समानाकारविकल्पजननसाम् ध्यादेकजातीयतान्यवहारोऽस्त्विति जात्यपह्नवप्रसङ्गः । गुणत्वं च रूपाद्यो रूपत्वादिन्यतिरिक्ता(वा?)न्तरजातिमन्तः सामा-

#### न्यायलीलावतीकण्ठाभरणम्

न्तरे तद्भावापित्तिरित्यर्थः । नजु कतिपयव्यक्तीनामेवायं स्वभावो यत्ता एव समवायिकारणं न गुणादिव्यक्त्योऽपीत्यत आह—कतिपथेति। एवं सित सास्नादिव्यक्तीनामेव स्वाभाव्यात् गवाकाराजुगतमातिः जनकत्वे किं गोत्वादिनेत्यर्थः । गुणत्वं चेति । नासिद्धामिति शेषः । साधकमाह—स्पादय इति । स्पत्वादीति । रसत्वमधुरत्वाद्यप्रम्रहः । अ

#### न्यायलीलावतीप्रकाशः

चारात् कारणत्वव्यवहारविलोप इत्याह—न चेदेवमिति। सर्वव्यक्तिष्वित।
गुणकर्मादिष्वपीत्यर्थः। कतिपयेति। समवायिकारणत्वस्येति दोषः।
समानाकारविकल्पा गौरित्याद्यनुगतव्यवहार इत्यर्थः। सामर्थ्यात्
स्वभावादित्यर्थः। हपत्वादीति । आदिपदाद् क्रपत्वव्याप्यरसत्वतद्याः
प्यजातिपरिग्रहः। न च नानैव जातिः सिद्ध्येत्, लाघवादेकस्या एव
सिद्धेः। नापि द्रव्यकर्मवृक्तिः सा सिद्धेदित्यर्थान्तरम्, सा जातिर्नः

## न्यायलीलावतीप्रकाशविवृतिः

अन्यथा जातिमात्रापलापे तद्घटितोपाधेरापि विलयापत्तेरिति भावः। नापीति। द्रव्यवृत्तिः कर्मावृत्तिरिति प्रत्येकमाशङ्का। अन्यथा सत्तया सहान्यूनानितिरिक्तव्यक्तिकताप्रसङ्गेन शङ्कानुत्थानादित्यवः धेयम्। सा जातिरिति। न चाप्रयोजकत्वं रूपमात्रवृत्तित्वस्य तत्राप्रयोग्जकत्वात् अन्यथा रूपवृत्तित्वेन सत्ताया अपि तद्वृत्तित्वापत्तेरिति वाच्यम्, संयोगिविभागेत्यादिवक्ष्यमाणस्य चतुर्विशातिगुणमात्रवृः तिज्ञातिसाधकस्य विपक्षवाधकत्वात्। द्रव्यगुणोभय (वृत्ति ?) जार् तौ च मानाभावात्। द्रव्यमात्रे (च) ताहशजातिसाधनं वाधितम्।

## हरिदाससंस्कृतप्रन्थमालासमारूय-

काशीसंस्कृतसीरीज्-पुस्तकमाला।

वे वा

मन्त.

नाम-

णत्वं

ामा-

भावो

यिति।

गति-

षः।

1 37.

वति।

बः ।

र्यात्

द्याः

एव

तेर्न•

रेति

यथा

यव •

योः

रेति

त्रवृ

जा•

म्,

इयं काशी—संस्कृतग्रन्थमाला विभागशः प्रकाशिता भवति । एतस्यां प्राचीनाः नवीनाश्च दुर्लभाः सुलभाध्य अत्युपयुक्ताः संस्कृतग्रन्थाः काशिकराजकीयसंस्कृतपाठशालीयेः पण्डितरन्थेरपि विद्वद्भिः संशोधिताः क्रमेण संमुद्रिता भवन्ति । अस्यां प्रका-इयमाणानां ग्रन्थानां मूल्यं सूचीपत्रे प्रकाशितं वर्तते । परंतु एतस्या नियमेनाऽविच्छित्रतया निश्चितग्राहकमहाशयानां प्रातिमुद्रा-शतकं पत्रविंशतिमुद्राः (क्रमिशन) परावर्तिता भवेयुः मार्गव्ययश्च न पृथक् दातव्यो भवेत् ।

तत्र मुद्रितग्रन्थनामानि। मृल्यम्। १ नळपाकः नळविरचितः । संपूर्णः (पाकशास्त्रम् १) रु० १—८ २ संक्षेपशारीरकम् । रामतीर्थस्वामिकृतान्वयार्थवोधिनीटीका-(वेदान्तं १) रु०८-० साहितम्। ३ वैशेषिकदर्शनम् । पं० श्रीदुण्डिराजशास्त्रिकृतविवरणोपेताभ्यां प्रशस्तपादभाष्योपस्काराभ्यां समन्वितम् (वैशेषिकं१)रु०२—८ ४ श्रीसूक्तम् । विद्यारण्यपृथ्वीधरश्रीकण्ठाचार्यकृतभाष्यत्रयेण (वैदिकं १) रु० ०-६ टिपण्या च समलङ्कतम्। ५ लघुशब्देन्दुशेखरः (भैरवी) चन्द्रकलाटीकासहितः तत्पुरुषादि-( व्याकरणं १ ) रु० ८--० समाप्तिपर्यन्तः। ६ कारिकावली मुक्ता० दिन० राम० शब्दखण्डसहिता तथा "गुण निरूपणदिनकरीय" महामहोपाध्याय पं० श्रीलक्ष्मणशास्त्रिः (न्यायं १) ह० ६-० कृतव्याख्यासहिता। वार्तिकाभरणालङ्कृतवार्तिकटीकया-तत्त्वचिन्द्र-७ पञ्चाकरणम् । कासमवेतविवरणेन च समन्वितम्। (वेदान्तं २) ६०० –८ द अलङ्कारप्रदीपः। पण्डितवरविश्वेश्वरपाण्डेयनिर्मितः।(काव्यं१)

९ अनङ्गरङ्गः महाकविकल्याणमछुविरचितः। (कामशास्त्रं१) रु० ०—१२

१० जातकपारिजातः। श्रीवैद्यनाथशर्मणा विरचितः। (ज्या०१) रु० २—०

११ पारस्करगृह्यसूत्रम् । कात्यायनसूत्रीयश्राद्ध-शौच-स्नान-भोजन-कल्पसहितम् । (कमकाण्डम् १) रु० ०--८

१२ पुरुषस्कम् । सायणभाष्य-महीधरभाष्य-मंगलभाष्य-नि-म्बार्कमतभाष्यचतुष्र्यसहितम्। (वैदिकं २) रु० १--

१३ श्रीमत्सनत्सुजातीयम् —श्रीमच्छङ्करभगवत्पाद्विरचितभाष्येण नीलकण्ठीव्याख्यया च संवलितम। (वेदान्तं ३)

१४ कुमारसंभवं महाकाव्यम् । महाकवि-श्रीकालिदासविश् वनी-शिशुहितैषिणी-टीकाद्यपेतम् सम्पूर्णप

CC-O. Gu

| श्वापद्योक्षासहितः। (छंदः १) ६०००- १६ कारिकावळी। मुकावळी-न्यायचिन्द्रकार्यकाद्वयसहिता स्विट- पणा। १७ पारस्करगृद्यास्त्रम्। काण्डद्वये हरिहर-गदाधर० तृतीयकाण्डे हः रिहर-जयराम-प्रणीतभाष्येण समळङ्गतम्। हरिहरमाध्यसः हितस्नानिकिण्डिकास्त्रम्—गदाधरभाष्यसहितश्राद्धन्वकः ण्डिकास्त्रेः यमळजननशान्ति-पृण्टोदिवि-शोच-भोजन — कामदेवछत्रभाष्यसहितोत्सर्गपरिशिण्यत्तेः परिष्कृतं-टिल्प- प्यादिभः सहितं च। (कर्मकाण्डं २) ६० ३—० १८ संक्षेपशारीरकम्-मधूस्दनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंष्ठ) ६० ८—० १८ तंक्षेपशारीरकम्-मधूस्दनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंष्ठ) ६० ८—० १९ लघुजुटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनि- पितिः। (व्याकरणं २) ६० ०—० १९ लकातियिष्टिदीपकः। (दर्शपोर्णमासपद्यतिः) महामहोपाध्याय- पं० श्रीतित्यानन्दपन्तपर्वतीयविराचितः। (कर्मकाण्डं) ६० १—० ११ सप्तपाठि-श्रीशिवमाहिम्मस्तोत्रम् श्रीनध्वतीयः (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद्-भापाटीका-भाषापद्यानुवाद्-भाषा- विस्व) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-श्रीक्षया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद्-भाषारीका-भाषापद्यानुवाद्-भाषा- विस्व) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-श्रीक्षमहिस्रस्तोत्रेण च समन्वतम्। (स्कृत्वयाविष्ठः) १०० १—० १२ वोज्ञाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणातः स्टीकन्यायिवन्दुः—भाषा- टीकासहितः (वोज्ञन्याद्याविक्रः) १०० १—० १४ त्यायविक्रान ३) २०० २—० १४ त्यायविक्रान ३) २०० ०—० १४ त्याववित्रान १०० वित्रान १०० वित्रान १०० ०००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| श्वापद्योक्षासहितः। (छंदः १) ६०००- १६ कारिकावळी। मुकावळी-न्यायचिन्द्रकार्यकाद्वयसहिता स्विट- पणा। १७ पारस्करगृद्यास्त्रम्। काण्डद्वये हरिहर-गदाधर० तृतीयकाण्डे हः रिहर-जयराम-प्रणीतभाष्येण समळङ्गतम्। हरिहरमाध्यसः हितस्नानिकिण्डिकास्त्रम्—गदाधरभाष्यसहितश्राद्धन्वकः ण्डिकास्त्रेः यमळजननशान्ति-पृण्टोदिवि-शोच-भोजन — कामदेवछत्रभाष्यसहितोत्सर्गपरिशिण्यत्तेः परिष्कृतं-टिल्प- प्यादिभः सहितं च। (कर्मकाण्डं २) ६० ३—० १८ संक्षेपशारीरकम्-मधूस्दनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंष्ठ) ६० ८—० १८ तंक्षेपशारीरकम्-मधूस्दनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंष्ठ) ६० ८—० १९ लघुजुटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनि- पितिः। (व्याकरणं २) ६० ०—० १९ लकातियिष्टिदीपकः। (दर्शपोर्णमासपद्यतिः) महामहोपाध्याय- पं० श्रीतित्यानन्दपन्तपर्वतीयविराचितः। (कर्मकाण्डं) ६० १—० ११ सप्तपाठि-श्रीशिवमाहिम्मस्तोत्रम् श्रीनध्वतीयः (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद्-भापाटीका-भाषापद्यानुवाद्-भाषा- विस्व) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-श्रीक्षया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद्-भाषारीका-भाषापद्यानुवाद्-भाषा- विस्व) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-श्रीक्षमहिस्रस्तोत्रेण च समन्वतम्। (स्कृत्वयाविष्ठः) १०० १—० १२ वोज्ञाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणातः स्टीकन्यायिवन्दुः—भाषा- टीकासहितः (वोज्ञन्याद्याविक्रः) १०० १—० १४ त्यायविक्रान ३) २०० २—० १४ त्यायविक्रान ३) २०० ०—० १४ त्याववित्रान १०० वित्रान १०० वित्रान १०० ०००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                            | १५ श्रुतवोधरछन्दोग्रन्थः। आनन्दवर्द्धिनीतात्पर्यप्रकाशास्यसंस्कतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   |
| १६ कारिकाविता । मुकावर्ळी-न्यायजन्दिकार्राकार् यसहिता स्विरिः एपणा । १७ पारस्करमृद्यासुत्रम् । काण्डद्वये हरिहर-गदाधर० तृतीयकाण्डे हः रिहर-जयराम-प्रणीतभाष्येण समळङ्कृतम् । हरिहरमाध्यसः हितस्कानिकिण्डकास्त्रत्र—गदाधरभाष्यसहितश्राद्धन्वकः ण्डिकास्त्रेशः यमळजननशान्ति-पृष्टोदिवि-शांच—भोजन — कामदेवक्रतभाष्यसहितास्वर्णपरिशिष्टस्त्रेशः परिष्कृतं-टिल्पण्यादिभिः सहितं च । (कर्मकाण्डं २ ) क० ३-० १८ संस्रेपशारीरकम्-मधूस्त्रनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंष्ठ) क० ८-० १८ लयुज्रूटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनिः मितिः। (व्याकरणं २ ) क० ०-० १८ लक्षतिथिदेशिकः । (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय-पं० श्रीशिवमहिस्नस्तोत्रम् श्रीगन्धवराज पुष्पदन्ताचार्य-१० कात्रतिथिदिर्गकः । (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय-पं० श्रीशिवमहिस्नस्तोत्रम् श्रीगन्धवराज पुष्पदन्ताचार्य-१० सम्प्रात्वम् । हरिहरपक्षीय-मधुस्त्रनीटीकया (संस्कृतटी-का-संस्कृतयानुवाद-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद-भाषाः विस्वतम् । एश्वमुकीनाम्स्या टीकया-शाक्तमहिस्नस्तोत्रेण च समिवतम् । (स्तोत्रवि० १) क० १-० १ स्वांद्वाऽऽज्वर्षश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सर्वाक्तम्यायिवन्दुः—भाषाः दीक्रासहितः (स्तोत्रवि० १) क० १-० १ स्वांद्वाऽऽज्वर्षश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सर्वाक्तम्यायविन्दुः—भाषाः दीक्रासहितः (श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता । सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) क० १-० १ स्वांद्वाविक्तम्याद्यायम् सहितः (मीमांसा १) क० १-० १ स्वांद्वाविक्तम्याद्यायम् सहितः (मीमांसा १) क० १-० १ मोमांसान्ययप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीविक्रस्वामिशास्त्रिकत्याः स्वांद्वाद्वाः मामाः भागः भागः मामाः श्रीरमाः कान्तशर्मणा संगृहीतः । (कर्मकाण्डवि० ३) र० ०-४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्त्यस्व-प्यविवाय-प्रकाश्यम्। महाकविश्रीकाळितास्वित्यानन्त्यक्राक्षिक्वाः। (व्यावश्र) क० १ स्वांच्यम्। महाकविश्रीकाळितास्तित्यानन्त्यक्रीविनीरिकयाः नक्राळरस्तुरक्राध्यम्। महाकविश्रीकाळितास्तिरिक्तसञ्जीविनीरिकयाः नक्राळरस्तुरक्रतस्तुरक्राध्यम् महाकविश्रीकाळितास्वित्यक्रिक्याः वस्तुर्वेत्यम् सम्रत्तिन्वयम् सम्तत्वित्यम् सम्तत्वित्यम्यस्तिकरसञ्जीविनीरिकयाः नक्राळरस्तुरक्रतस्त्रस्तुरक्रतसञ्जीविनीरिकयाः चक्राळरस्तुरक्तरस्त्रस्तिकर्याच्यम् सम्तत्वेत्यम्यस्तिकर्याच्यम्यस्तिकरयाः सम्तत्वेत्यस्तिकर्याः सम्तत्वेत्यस्तिकर्याच्यस्तिकर्याच्यस्तिकरस | भाषाद्यीकासहितः। (छंदः १) छ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| पणा।  १७ पारस्करगृहासुत्रम्। काण्डद्वये हरिहर-गदाधर० तृतीयकाण्डे हः रिहर-जयराम-प्रणीतभाष्येण समळङ्कतम्। हरिहरसाध्यसः हितस्तानित्रकण्डिकासुत्र—गदाधरभाष्यसहितश्राद्धलवकः ण्डिकासुत्रेः यमळजननशान्ति-पृष्टोदिवि-शोच-भोजन — कामदेवक्रतभाष्यसहितोस्सर्गपरिशिष्टसुत्रेः परिष्कृतं-टिल्प- ण्यादिभिः सहितं च। (कर्मकाण्डं २) कु० ३—०  १८ संक्षेपशारीरकम्-मधूस्तृनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंष्ठ) क० ८—०  १८ अधुजूटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनि- मितिः। (व्याकरणं २) क० ०—०  १० कातीयेष्टिरीपकः। (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय- पं० श्रीशिवमहिस्नस्तोत्रम् श्रीगन्थवंराज पुष्पदन्ताचार्य- ११ सप्तपाटि-श्रीशिवमहिस्नस्तोत्रम् श्रीगन्धवंराज पुष्पदन्ताचार्य- विरचितम्। हरिहरपक्षीय-मधुस्तृनीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्याख्वाद-भाषाटीका-भाषापद्याख्वाद-भाषाः विस्व) पञ्चमुक्षीनास्त्र्या टीकया-शक्तमहिस्त्रस्तोत्रेण च समन्वतम्। (स्तोत्रवि० १) क० १—०  १२ वोद्घाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सर्टीकन्यायिवन्दुः—भाषाः टीकासहितः (स्तोत्रवि० १) क० १—०  १३ न्यायवात्तिकतात्पर्यर्टीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) क० १—०  १४ न्यायवात्तिकतात्पर्यर्टीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) क० १—०  १४ न्यायविभाग ३) क० १—०  १४ न्यायविभाग ३) क० १—०  १४ मोमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीविच्यस्वामिशास्त्रिक्रत्या  १६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळ्कतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि० ३) २० ०—१  भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डविरचितः। अव्यर्गाः कारश्चत्रिक्राख्यम्। महाकविश्रीकालिदासिवरिचतम् पञ्चसर्गाः वेते च ग्रहाकाच्यम्। महाकविश्रीकालिदासिवरिचतम् पञ्चसर्गाः नक्राळठनकुरस्तर्वार्थम्वास्तृक्तिया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६ कारिकावली। मुकावली-न्यायचिन्द्रकारीकाह्यसहिता स्रोतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| (५० पारस्करगृह्यस्त्रम्। काण्डह्रयं हरिहर-गदाधर० तृतीयकाण्डे हु.  रिहर-जयराम-प्रणातभाष्येण समळङ्कृतम्। हरिहरसाध्यसः हितस्नानिकिण्डिकास्त्र—गदाधरभाष्यसहितश्राद्धन्यकः छिकास्त्रेशं यमळजनवशान्ति-पृणोदिवि-शांच-भोजन — कामदेवछतभाष्यसहितोत्सर्गपरिशिष्टस्त्रेः परिष्हृतं-िटण्ण्यादिभिः सहितं च। (कर्मकाण्डं २) ६० ३—० १८ संक्षेपशारीरकम्-मधूस्द्नीटीकासहितम् संपूर्णं (वेदान्तंष्ठ) रु० ८—० १९ ठष्ठजुटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनिः मितिः। (व्याकरणं २) रु० ०—० १९ कातीयिष्टिशिकः। (दर्शपौणमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय- पं० श्रीतित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः। (कर्मकाण्डं) रु० १—० ११ सप्तपाठि-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्धवंराज पुण्यद्ग्ताचार्य- विरचितम्। हरिहरपक्षीय-मधुस्दनीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद-भाषा- विम्व) पश्चमुर्खानाम्न्या टीकया-शिक्तमिहस्त्रस्तोत्रण च समन्वितम्। (स्तोत्रवि० १) रु० १—० १२ वांद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणातः सटीकन्यायिन्दुः—भाषा- देशकासहितः (वाद्धन्यायिन्दुः—भाषा- देशकासहितः (वाद्धन्यायिन्दुः—भाषा- देशकासहितः (वाद्धन्यायिन्दुः—भाषा- देशकासहितः (वाद्धन्यायिन्द्रः—भाषा- १३ स्पारिष्कृत-दर्पणसहितवयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) रु० १—० १४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्य्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु० १—० १४ मीमांसान्यायमकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृत्या सारिवेविन्या व्याख्या सहितः (मामासाः श्रीरमा- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि० ३) रु० ०—१ भावान्तोभागः, म०म० पण्डत श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- ते। चर्महाकाव्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् पञ्चमां- प्राचान्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् पञ्चमां- प्राचाल्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् पञ्चमां- प्राचाल्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् चस्रमां- प्राचाल्यम् । महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् चस्रमां- प्राचाळव्यम्यस्त्रस्त्रस्तुर्थमकाश्चित्रया चस्रमां- प्राचाल्यम्यस्तुर्यस्तुर्थमकाश्चित्रया चस्रमां- प्राचाळव्यम्यस्तुर्यस्त्रस्तिहित्या चस्रमां- प्राचाळव्यम्यस्तुर्यस्त्रस्तिहित्रस्तिवार्यस्त्रस्ति।                                                                                                                                                                                                                 | त्वणा। (इसासं ३ / ३०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30   |
| तिहर-जयराम-प्रणातभाष्यण समळङ्कतम्।हरिहरभाष्यस् हितस्नानिकिण्डिकास्त्र—गदाधरभाष्यसहितश्राद्धन्यकः ण्डिकास्त्रेः यमळजननशान्ति-पृणोदिवि-शोच-भोजन — कामदेवछतभाष्यसहितोत्सर्गपरिशिष्टस्त्रेः परिष्हृतं-िरण्ण्यादिभिः सहितं च। (कर्मकाण्डं २) ६० ३—० १८ संक्षेपशारीरकम्-मधूस्दनीर्टीकासहितम् संपूर्णं (वेदान्तंश्व) रू० ८—० १९ ळघुजुटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनिर्मातः। (व्याकरणं २) रू० ०—० १९ लातीयिष्टिशिषकः। (दर्शपौणमासपद्धतिः) महामहोपाध्यायपं थे श्रीतित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः। (कर्मकाण्डं) रू० १—० १९ समपाठि-श्रीशिवमहिम्मस्तोत्रम् श्रीगन्धवराज पुष्पदन्ताचार्यका-संकृतवानुवाद-भाषाध्यान्त्रवाद-भाषाधिका-भाषाध्यानुवाद-भाषाविम्व) पश्चमुर्खानाम्न्या र्टीकया-शक्तिमहिस्नस्तोत्रेण च समन्वितम्। (स्तोत्रवि०१) रू० १—० १२ वेद्यास्त्रार्थाधर्मकीर्तिप्रणीतः सर्टोकन्यायिन्दुः—भाषादिकामहिस्तः (वेद्याकरणं ३) रू० १—० १२ वेद्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यर्टीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रू० १—० १२ व्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यर्टीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रू० १—० १२ मीमांसान्यायमकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकत्या सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रू० १—० १२ मीमांसान्यायमकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकत्या सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रू० १—० १२ मीमांसान्यायमकाशः (उपापदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृत्या सम्पूर्ण (क्याविन्याक्तः। (कर्मकाण्डवि०३) रू० १—० १२ मीमांसान्यायमकाशः (उपापदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृत्या स्तर्वाचन्या स्तर्वाचन्या सम्हतः। (कर्मकाण्डवि०३) रू० १—० १२ मोमांसान्यायमकाशः (अपपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रकृत्या स्तर्वाचन्या सम्हत्वाचन्या सम्हत्वाचन्या सम्वत्या सम्दत्वाचनः। अव्ययीः स्तर्वाचनान्त्रम्याम्तर्वाचनान्त्रम्याम्तर्वाचनान्त्यम्वत्वाचनान्त्यम्वत्वाचनान्त्रम्याम्तर्वाचनान्त्यम्। सहाकाव्यम् । सहाकविश्रीकालिदास्तिरस्वतम् पञ्चसर्याः सक्ताव्यम्तरम्याम्तर्वाचनान्त्यम्यस्तरम्यस्तर्वाचनान्त्यम्यस्तर्वाच्यम्यस्तरम्यस्तर्वाचनान्त्यम्यस्तरम्यस्तर्वाचनान्त्यम्यस्तर्वाचनान्तरम्यस्तर्वाचनान्तरम्यस्तर्वाचनान्तरम्यस्तर्वाचनान्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तरम्यस्तर | १७ पार्स्करमृद्यसूत्रम्। काण्डह्यं हरिहर-गढाधरः वतीयकाण्डे =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| वितस्नानाञ्जकाण्डकासूत्र—गदाधरभाष्यसहितश्राद्धनयकः  ण्डिकासूत्रेः यमळजनवशान्ति-पृणोदिवि-शोच-भोजन —  कामदेवछतभाष्यसहितोत्सर्गपिरिशिष्टसूत्रेः परिष्कृतं-िटप्प्यादिभिः सहितं च । (कर्मकाण्डं २) क० ३—० १८ संक्षेपशारीरकम्-मधूस्द्रनीटीकासहितम् संपूर्णं (वेदान्तंश्व) क० ८—० १९ ठघुजुटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशेखरपरिष्कृतिनिः मितिः। (व्याकरणं २) क० ०—० १९ कातीयेष्टदीपकः । (वर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोपाष्ट्याय-  पं० श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः । (कर्मकाण्डं) क० १—० १९ सप्तपाटि-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्थर्वराज पुष्पदन्ताचार्य-  विरचितम् । हरिहरपश्चीय-मधुस्दनीटिकया (संस्कृतटी-का-संस्कृतपथानुवाद-भाषाटीका-भाषापथानुवाद-भाषा-  विस्व ) पश्चमुर्खानाम्न्या टीकया-शक्तमहिस्नस्तोत्रेण च समिन्वतम् । (स्तोत्रवि० १) क० १—० १ स्वोद्धारप्रश्चीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिन्दुः—भाषा-  देश कासहितः (वेद्यन्यभावित्वेयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) क० १—० १ स्वायाविभाग्व १ स्वयाविभाग्व १ स्वयाविभाग्व १ स्वयाविभाग्व १ स्वयाविभाग्व १ स्वयाविभाग्व १ स्वयाविभाग्व १ स्वयाविभाव्य १ स्वर्वा १ स्वयाविभाव्य १ सम्याविभाव्य १ सम्याविभाव्य १ सम्याविभाव्य १ सम्याविभाव्य १ सम्य | रिहर-जयराम-प्रणातभाष्येण समलङ्ग्रम । हारिवर्ग्यसम्बद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N    |
| ाण्डकासृशः यमळजननशान्ति-पृष्टोदिवि-शोच-भोजन — कामदेवछतभाष्यसहितोत्सर्गपिरिशेष्टस्त्रैः परिष्छतं-िट्या- ण्यादिभिः सहितं च । (क्रमकाण्डं २) क० ३—० १८ संक्षेपशारिरकम्-मधूस्त्रनीटीकासहितम् संपूर्णं (वेदान्तंष्ठ) क० ८—० १९ लघुजूटिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्दुशोखरपिरिक्कृतिनि- स्मितः। (व्याकरणं २) क० ०—० १९ लक्षात्रीयिष्टिशेषकः । (दर्शपौणमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय- पं० श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः। (क्रमकाण्डं) क० १—० ११ सप्तपिठ-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्ध्रवंराज पुष्पदन्ताचार्य- विरचितम् । हरिहरपक्षीय-मधुस्त्रनीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद-भाषा- विस्व ) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-शिक्ताहिस्त्रस्तोत्रण च समिन्वतम् । (स्तोत्रवि०१) क० १—० १२ वौद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिन्दुः—भाषा- टीकासहितः (वौद्धन्याय वि०१) क० १—० १२ व्यायवार्याक्तंकतात्पर्थ्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) क० ६—० १४ न्यायवार्याक्तंकतात्पर्थ्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) क० ६—० १४ न्यायविभाग ३) क० ६—० १४ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृतया १६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमल्वकृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) क० ०—४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तौ च गमहाकाव्यम् । महाकविश्रीकालिदास्विरचितम् पञ्चसर्गा- प् म० म० श्रीमिष्ठनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकलालठक्षुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हितस्नानात्रकाण्डकासूत्र—गढाधरभाष्यसहित्रधारस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39   |
| कामद्वकृतमाध्यसाहृतात्सगंपरिशिष्टस्त्रंः परिष्ट्यतं - टिप्पण्यादिभिः सहितं च । (कसंकाण्डं २) क० ३ -० ३८० १८ संक्षेपशारिरकम्-मधूस्तृतीटीकासहितम् संपूर्णं (वेदान्तंष्ठ) क० ८ -० १८ लघुजूटिका - अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्द्रशेखरपरिष्कृतिनिर्मितः। (व्याकरणं २) क० ० १० कातीयेष्टिशेषकः । (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय-पं० श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयावरिचतः। (कर्मकाण्डं) क० १ -० ३४ सप्तपाटि-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्ध्वंराज पुष्पदन्ताचार्य-विरचतम् । हरिहरपश्चीय-मधुस्दृतीटीकया (संस्कृतदी-का-संस्कृतपद्याचुवाद्-भाषाटीका-भाषापद्याचुवाद्-भाषाचिम्य ) पश्चमुखीनाम्त्या टीकया-शक्तमहिस्त्रस्तोत्रेणं च समित्वतम् । (स्तोत्रवि०१) क० १० ६ वोद्धाऽऽचार्यश्चीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायविन्दुः — भाषाटिकासहितः (वोद्धन्यायवि०१) क० १० ६ स्वार्याद्याक्तिः (वोद्धन्यायवि०१) क० १० ६ स्वार्याद्याक्तिः (श्वार्याविकाः स्वार्याविकाः । सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) क० ६० ६ स्वार्याविकाः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृतया सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) क० ६० ६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळ्छतः) प्रथमो भागः श्रीरमा-कान्त्रभाणां संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) स्व ०७ १ त्रावान्तो भागः भागः प्रीराताः कान्त्रभाणां संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) स्व ०७ १ त्रोवान्तो भागः भागः प्रीतः। (व्याव्याः स्वतः । अव्ययीः स्वान्त्रभामाः संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) स्व ०७ १ त्रोवान्तो भागः भागः प्रार्वतः। अव्ययीः त्रावान्तो भागः भागः प्रार्वतः। अव्ययीः त्रावान्तो भागः भागः स्वान्तो स्वान्तो स्वान्तो स्वान्तो स्वान्ते स्वाने स्वान्ते स्वान्ते स्वान्ते स्वान्ते स्वान्ते स्वान्ते स्वान्                            | ाण्डकास्त्रः यमलजननशान्ति-पृष्टोदिवि-शौन्त-भोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.7  |
| श्वादिमः सहित च । (कर्मकाण्डं २) इ० ३—० ३० १८ संश्वेपशारीरकम्-मधूस्दनीटीकासहितम् संपूर्ण (वेदान्तंध) रु० ८—० १९ लघुजुटिका-अर्थात् अभिनवा परिमापेन्द्रशेखरपरिष्कृतिनिर्मितः। (व्याकरणं २) रु० ०—८ १९ लघुजुटिका-अर्थात् अभिनवा परिमापेन्द्रशेखरपरिष्कृतिनिर्मितः। (वर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय-पं० श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः। (कर्मकाण्डं) रु० १—० १९ सप्तपाटि-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्धवेराज पुष्पदन्ताचार्य-विरचितम्। हरिहरपक्षीय-मधुस्दनीटीकया (संस्कृतटी-का-संस्कृतपयानुवाद-भाषाटीका-भाषापयानुवाद-भाषाविस्व ) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-शिक्महिस्नस्तोत्रेण च समिन्वतम्। (स्तोत्रवि० १) रु० १—० १२ वोद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायविन्दुः—भाषाटीकासहितः (वोद्धन्यायविन्दुः—भाषाटीकासहितः (वोद्धन्यायविन्दुः—भाषाटीकासहितः (वोद्धन्यायविन्दुः—भाषाटीकासहितः (वोद्धन्यायविन्दुः—भाषाटीकासहितः (वोद्धन्यायविन्दुः—भाषाटीकासहितः (वोद्धन्यायविन्दुः—भाषाटीकासहितः (वोद्धन्यायविनद्धाः) श्रीचित्रस्वामिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु० १—० १२ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकत्या सार्यवेवेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसार्श) रु० २—० १२ मीमांसान्दायप्रकर्मसारः (टिप्पणीसमळ्छतः) प्रथमो भागः श्रीरमान्द्रशेखरः म० म० श्रीनागेश्राभटविरचितः। अव्ययीर्थाः कर्शाव्दोतः। (कर्मकाण्डवि० ३) रु० ०—४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय-तो मावान्तो भागः, महाकविश्रीकालिदासविरचितः। (व्याण्ड) रु० ३—४ तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पश्चसर्गाः नकळाळठककुरस्कृत्रकार्थप्रकाशिकारीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कामदवर्ष्ट्रतमाध्यसाहतात्सगेपशिश्चित्रस्त्रेः एकित्स्यान्तिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| १९ लघुज्रिका-अर्थात् अभिनवा परिभाषेन्द्रशेखरपरिष्कृतिनि-  भितिः।  १० कातीयेष्टिद्दीपकः । (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामहोपाध्याय-  पं० श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः। (कर्मकाण्डं) रु० १—० ३४  ११ सप्तपाटि-अर्थशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्धवराज पुष्पदन्ताचार्य- विरचितम्। हरिह्रपक्षीय-मधुस्दनीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद-भाषा- विस्व ) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-शिक्तमहिम्मरतोत्रण च समन्वतम्।  १२ वोद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिन्दुः—भाषा- टीकासहितः (वेद्धन्याय वि० १) रु० १—० १  २३ सपरिष्कृत-दर्पणसहितवयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) रु० ४—० १  २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण  (न्यायविभाग ३) रु० ६—० १  २४ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रकृतया सार्यवेविचन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु० २—० १  २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (उपपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रकृतया सार्यवेविचन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु० २—० १  २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (उपपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रकृतया सार्यवेविचन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु० २—० १  ३४ न्यायविभाग ३) रु० ६—० १  ३४ न्यायविभाग ३) रु० ६—० १  ३४ न्यायविभाग ३) रु० ६—० १  ३४ मामांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृतया सार्यवेविचन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु० २—० १  ३४ मामांसान्यायप्रकाशः (उपप्रवेवाः) श्रीचित्रमान्दान्यन्त-पर्वतीय- वेद्यावन्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पञ्चमां- सक्तलालठककुरस्त्राध्येप्रकाशिकारीकर्या च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्यादामः साहत च । (क्रमेक्सच ३) - २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35   |
| भितिः। (व्याकरणं २) क०००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र विश्वपरारिकम्-मध्सद्वादाकासाहतम् स्वता (क्रेन्ट्नार्) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| २० कातीयेष्टिदीपकः । (दर्शपौर्णमासपद्धतिः ) महामहोपाध्याय- पं० श्रीनित्यानन्दपन्तपर्वतीयविरचितः । (कर्मकाण्डं) रु० १—० २१ सप्तपांठ-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्ध्रवराज पुष्पदन्ताचार्य- विरचितम् । हरिहरपक्षीय-मधुस्दनीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद-भाषा- विम्व ) पश्चमुखीनाम्न्या टीकया-शक्तिमहिस्नस्तोत्रेण च समन्वितम् । (स्तोत्रवि०१) रु० १—० २२ वौद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायविन्दुः—भाषा- टीकासहितः (बौद्धन्याय वि०१) रु० १—० २३ सपरिष्कृत-दर्गणसहितवयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) रु० ४—० २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्य्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता । सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु० ६—० २४ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृतया सारिवेविन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसाः१) रु० २—० २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळंकृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) रु० ०—४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तौ च गमहाकाद्यम् । महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः म० म० श्रीमिल्लनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकलालठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र अध्यादका नियात् आभनवा परिभाषेन्द्रको स्वयारिक किल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| २१ सप्तपाठ-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्ध्रवराज पुष्पदन्ताचार्य- विरचितम् । हरिहरपक्षीय-मधुस्दनीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद-भाषा- विक्व ) पश्चमुखीनाम्न्या टीकया-शिकमहिस्नस्तोत्रण च समन्वितम् । (स्तोत्रवि०१) रु०१—०६ २२ वोद्घाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिकन्दुः—भाषा- टीकासहितः (वोद्धन्याय वि०१) रु०१—०६ २३ सपरिष्ठत-दर्पणसहितवयाकरणभूषणसारः (स्याकरणं ३) रु०१—०६ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविराचिता । सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु०६—०६ २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिरुत्या सारिववेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु०२—०६६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळ्कृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तरार्मणा संग्रहीतः । (कर्मकाण्डवि०३) रु००—४ अचावन्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तो च गमहाकाव्यम् । महाकविश्रीकाळिदासविराचितम् पश्चसर्गा- च म० प्रश्रमिक्षनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळटक्करकृत्युताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मितिः। (इयाङ्गातानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33   |
| २१ सप्तपाठ-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्ध्रवराज पुष्पदन्ताचार्य- विरचितम् । हरिहरपक्षीय-मधुस्दनीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद-भाषा- विक्व ) पश्चमुखीनाम्न्या टीकया-शिकमहिस्नस्तोत्रण च समन्वितम् । (स्तोत्रवि०१) रु०१—०६ २२ वोद्घाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिकन्दुः—भाषा- टीकासहितः (वोद्धन्याय वि०१) रु०१—०६ २३ सपरिष्ठत-दर्पणसहितवयाकरणभूषणसारः (स्याकरणं ३) रु०१—०६ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविराचिता । सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु०६—०६ २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिरुत्या सारिववेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु०२—०६६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळ्कृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तरार्मणा संग्रहीतः । (कर्मकाण्डवि०३) रु००—४ अचावन्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तो च गमहाकाव्यम् । महाकविश्रीकाळिदासविराचितम् पश्चसर्गा- च म० प्रश्रमिक्षनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळटक्करकृत्युताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २० कातीयेष्टिदीपकः । (दर्शपौर्णमासपद्धतिः) महामनीपाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| विरचितम्। हरिहरपक्षीय-मधुस्द्नीटीकया (संस्कृतटी- का-संस्कृतपद्यानुवाद्-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद्-भाषा- विस्व) पञ्चमुखीनाम्न्या टीकया-शिक्तमहिस्नस्तोत्रेण च समन्वितम्। (स्तोत्रवि०१) रु०१-०१ २२ वौद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायविन्दुः—भाषा- टीकासहितः (वौद्धन्याय वि०१) रु०१-०१ २३ सपरिष्कृत-दर्पणसहितवैयाकरणभूषणसारः (स्याकरणं ३) रु०१-०१ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्य्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु०१-०१ २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिकृतया सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु०१-०१ २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळ्कृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) रु००-४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तौ च ग्महाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिद्यसिवरचितम् पञ्चसर्गा- स्व म० श्रीमिह्ननाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| का-संस्कृतपद्यानुवाद्-भाषाटीका-भाषापद्यानुवाद्-भाषाः विस्व ) पञ्चमुखीनाम्स्या टीकया-शिक्तमिहस्नस्तोत्रेण च समन्वितम्। (स्तोत्रवि०१) रु०१-०१ २२ वाद्याऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिवन्दुः—भाषाः टीकासिहतः (वोद्यन्याय वि०१) रु०१-०१ २३ सपरिष्कृत-दर्पणसहितवैयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) रु०४-०१ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्य्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविराचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु०१-०१ २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृतया सारिवेवचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु०१-०१ २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळंकृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) रु००-१ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः म्। म० म० श्रीमिह्ननाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २१ सप्तपाठि-श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् श्रीगन्धर्वराज प्रधारहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४   |
| विम्व ) पश्चमुखीनाम्नया टीकया-श्राक्तमिहस्मस्तोत्रेण च समन्वितम् । (स्तोत्रवि० १) रु० १—० १ २२ वीद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिबन्दुः—मापा-टीकासिहतः (बौद्धन्याय वि० १) रु० १—० १ २३ सपरिष्ट्रत-द्र्पणसहितवैयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) रु० ४—० १ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्य्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु० ६—० १ १ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिरुत्या सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु० २—० १ १ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमलंद्यतः) प्रथमो भागः श्रीरमा-कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि० ३) रु० ०—४ १ १ अञ्चरवन्दुरोखरः म० म० श्रीनागेश्वभट्टविरचितः। अव्ययीः भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः । भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः । ते च ग्महाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः । म० म० श्रीमिह्यनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकलालठककुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| समन्वितम्। (स्तोत्रवि०१) रु०१–०१ २२ वाँद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सर्टीकन्यायिनदुः—भापा- टीकासिहतः (वाँद्धन्याय वि०१) रु०१–८ २३ सपरिष्ठत-दर्पणसिहतवैयाकरणभूषणसारः (ध्याकरणं ३) रु०४–०१ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु०६–०१ २५ मीमांसान्यायप्रकाराः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिरुत्या सारविवेचिन्या ध्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु०२–०१ २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळं रुतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तरार्भणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) रु००–११ २७ ठघुराब्देन्दुरोखरः म० म०श्रीनागेशभट्टविरचितः। अध्ययीः भावान्तो भागः, म०म०पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः तो च गमहाकाध्यम्। महाकविश्रीकालिदासिवरचितम् पञ्चसर्गाः म् । म० म०श्रीमिह्ननाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळ उक्करस्रताऽर्थप्रकाशिकाटिकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " CONTROL OF THE CONT |      |
| २२ वोद्धाऽऽचार्यश्रीधर्मकीर्तिप्रणीतः सटीकन्यायिवन्दुः—भाषा- टीकासिहतः (वोद्धन्याय वि०१) रु०१—०१ २३ सपरिष्ठत-दर्पणसिहतवैयाकरणभूषणसारः (स्याकरणं ३) रु०४—०१ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्य्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरिचता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु०६—०१ २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिकृतया सारविवेचिन्या स्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु०१—०१ २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळं हतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तरार्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) रु००—४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तो च गमहाकान्यम्। महाकविश्रीकालिदासिवरिचितम् पञ्चसर्गा- स् । म० म० श्रीमिहनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळ उक्करकृता १थ्रीकारीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | / ज्यापामिक्या नावमा-क्यान्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9    |
| टीकासिहतः (बैद्धन्याय वि०१) ह०१-८ २३ सपरिष्ठत-दर्गणसहितवैयाकरणभूषणसारः (व्याकरणं ३) ह०४-० २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) ह०६-० २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिकृतया सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) ह०१-० २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळंकृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तशर्भणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) ह००-४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् पञ्चसर्गा- स् । म० म० श्रीमिक्षनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळठक्करकृताऽर्थप्रकाश्रीकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समन्वितम्। (स्तोन्नितः १) कर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| २३ सपरिष्ठत-दर्पणसहितवैयाकरणभूषणसारः (ध्याकरणं ३) रु० ४-० ७ २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यटीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु० ६-० २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिकृतया सारविवेचिन्या ध्याख्यया सहितः (मीमांसा १) रु० २-० २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळं हतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तरार्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि० ३) रु० ०-४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तो च गमहाकाध्यम्। महाकविश्रीकालिदास्तिरचितम् पञ्चसर्गा- स् । म० म० श्रीमिहनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळठक्षुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च सम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TITIET TO THE PARTY OF THE PART | 9 1  |
| २४ न्यायवार्त्तिकतात्पर्थ्यदीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविराचिता। सम्पूर्ण (न्यायविभाग ३) रु० ६—० २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिकृतया सारिववेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा१) रु० २—० २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळंकृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि० ३) रु० ०—४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय- तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाछिदासविरचितम् पञ्चसर्गा- म० म० श्रीमछिनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकळाळठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | टीकासहितः (बाजन्याय विवश्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ्रियायविभाग ३) रु० ६—० ८ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिकृतया सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा १) रु० २—० १९ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळंकृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा-कान्तरार्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) रु० ०—४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय-तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितः। व्या०४) रु० ४—० तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् पञ्चसर्गा-म० प्रथमितियान्तरम् पञ्चसर्गा-नकळाळठवकुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३ सपरिष्कृत-दर्पणसहितवैयाकरणभूषणसारः (ह्याकरण २)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ्नयायविभाग ३) रु० ६—० दि मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिकृतया सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा १) रु० २—० १६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळं हृतः) प्रथमो भागः श्रीरमा-कान्तशर्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि० ३) रु० ०—४ भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय-तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाछिदासविरचितः। व्या०४) रु० ४—० तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाछिदासविरचितम् पञ्चसर्गा-पर्वतीय-विकायम्। महाकविश्रीकाछिदासविरचितम् पञ्चसर्गा-पर्वतीय-विकायम्। महाकविश्रीकाछिदासविरचितम् पञ्चसर्गा-नकळाळठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४ न्यायवात्तिकतात्पर्यर्टीका-श्रीवाचस्पतिमिश्रविक्रिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9    |
| सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः (मीमांसा १) रु० २—० २६ पौरोहित्यकर्मसारः (टिप्पणीसमळं रुतः) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तरार्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) रु० ०—४ २७ लघुराव्देन्दुरोखरः म० म० श्रीनागेशभट्टविरचितः। अव्ययीः भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकाळिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः प् । म० म० श्रीमिल्लिनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकलालठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,    |
| २६ पौरोहित्यकर्मसारः ( टिप्पणीसमळं हतः ) प्रथमो भागः श्रीरमा- कान्तदार्मणा संगृहीतः । ( कर्मकाण्डवि० ३ ) रु० ०—४ २७ लघुराव्देन्दुरोखरः म० म० श्रीनागेशभट्टविरचितः । अव्ययीः भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः तो च गमहाकाव्यम् । महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः म । म० म० श्रीमित्ननाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया नकलालठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयः) श्रीतियान १ ) रु० ६—०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| कान्तरार्मणा संगृहीतः। (कर्मकाण्डवि०३) ६००-४ २७ लघुराब्देन्द्रशेखरः म० म० श्रीनागेश्वभट्टविरचितः। अव्ययीः भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीयः तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदास्तिरचितम् पश्चसर्गाः म० म० श्रीमल्लिनाथस्रिकृतसञ्जाविनीटीकया नकलालठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सारविवेचिन्या व्याख्यया सहितः (क्रि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 :  |
| २७ लघुराब्देन्दुरोखरः म० म० श्रीनागेशभट्टविरचितः। अव्ययीः<br>भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्द्पन्त-पर्वतीयः<br>ति इतशेखरदीपकाख्येन टिप्पणेन समुज्ज्वलितः।(व्या०४) रु० ४०-४<br>तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः<br>म्। म० म० श्रीमल्लिनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीक्याः<br>नकलालटक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीक्या च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २६ पौराहित्यकर्मसारः ( टिप्पणीसमळकतः ) प्राप्तिः १ ) रु० २—०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| भावान्तो भागः, म०म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त-पर्वतीय-<br>चि इतशेखरदीपकाच्येन टिप्पणेन समुज्ज्वितः।(व्या०४) रु० ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कान्तरामणा संगृहीतः। (क्रांक्राण्यः श्रीरमा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠ :  |
| ति इतशेखरदीपकाख्येन टिप्पणेन समुज्ज्वितः।(व्या०४) ह० ४००८<br>तो चं गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः<br>म्। म० म० श्रीमल्लिनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीक्याः<br>नकलालठनकुरकृताऽर्थप्रकाशिकारीक्याः च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७ लघुराब्देन्दुरोखरः म० म० श्रीनागेराभ्रहतिक्रिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| तो च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिदासविरचितम् पञ्चसर्गाः  म् । म॰ म॰ श्रीमलिनाथस्रिकतसञ्जीविनीटीकया  नकलालठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भावान्तो भागः, म०म० पणिडत श्रीतिस्थान्तः। अव्ययीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18   |
| भ । म॰ म॰ श्रीमिल्लिनाथस्रिकृतसञ्जीविनीटीकया<br>नकलालडक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकाटीकया च समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्तशाखरदीपकाख्येन दिप्पणेन सम्बन्धिकार्यान-प्यतीय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 1 |
| नकलालठक्कुरकृताऽर्थप्रकाशिकारीक्या च सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ता च गमहाकाव्यम्। महाकविश्रीकालिटामविश्रीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| व समः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भ्। म॰ म॰ श्रीमिल्लिनाथसिकतमा पश्चसर्गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ ;  |
| र माटाकथा च सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नकलालडक्कुरकताऽर्थप्रकाशिकानीतमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| rukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized By Siddhan Ramouri Gyaan Koslas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rukul Kangri Collection. Haridwar. Digitized By Siddna विकास का Gwan Kosha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

7-

हे-

ह.

न-

ñ-

ų-

6-0

0-6

.83

7-

0-8

२९ कामस्त्रम् । श्रोबात्स्यायनमुनिप्रणीतं बहुयत्नैरासादितवा पूर्णया जयमङ्गळरचितया टीकया समेतम्। बहुखण्डितपाठान् परिपू र्य,स्त्राङ्कांश्च संयोज्य, परिष्कृत्य संशोधितम्।(काम०२) ६०८-० १-, ३० न्यायकुखुमाञ्जलिः। न्यायाचार्यपदाङ्कितश्रीमदुदयनाचार्यविरचि-तः। महामहोपाध्यायरुचिद्तत्तकृतमकरन्दोद्धासितमहामहो-पाध्यायवर्द्धमानोपाध्यायप्रणीतप्रकाशसहितः। (न्यायंध) रु० ६-० परिमाचेन्द्रशेखरः । म० म० श्रीनागेशभट्टरचितः । म० म० भैरव-मिश्रविरचितया भैरवीत्यपराष्यया परिभाषाविवृत्या-तत्त्व-प्रकाशिकया टीकया च सहितः। व्याकरणं ४) रु० ३-० ३-० ३२ अर्थसंग्रहः। पूर्वमीमांसासारसंग्रहरूपः। श्रीलौगाक्षिभास्करविरचि तः। श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीरामेश्वरशिवयोगिभिक्ष-चिरचितमीमांसार्थकौमुद्याख्यव्यास्यासहितः।(मीमां०२ ७०१-० ३३ न्यायवात्तिकम् न्यायदर्शनवात्स्यायनभाष्योपवृंहणम् । परमिष-भारद्वाजोद्दयोतकर्वयचितम । महर्षि-गोतमादिचरितसम्ब-छितवृहत्भूमिकासहितम। (न्यायं ५) रु० ६-० १- १४ शुक्कयजुर्वेदसंहिता। वाजसनेयिमाध्यन्दिनशाखीया। श्रीमदुव्य-द्याचार्यविरचितमन्त्रभाष्येण श्रीमन्महीधराचार्यविरचितवेद-दीपेन च सहिता। (भाग १-२-३-४)(वैदिकं ३) क० ८-० ५ श्क्रयज्ञवेदकाण्यसंहिता । श्रीसायणाचार्यविरचितभाष्यसहिता । १ अध्यायादारभ्य २० अध्यायपर्यन्ता । (वैदिकं ४) रू० ६-० 🗝 ६ सिद्धान्तलेशसंग्रहः । श्रीमद्प्ययदीक्षितविरचितः । श्रीमत्परमहंस-परिवाजका वार्यकृष्णानन्दतीर्थविरचितवा कृष्णालङ्काराख्य-(वेदान्तं ४) रु० ६-० या व्याख्यया समलं हतः। ४-० । काशिका । श्रीपाणिनिमुनिविरिचतव्याकरणसूत्राणां वृत्तिः वि-द्वद्र-वामन-जयादित्यविनिर्मिता। (व्याकरणं ५) रु० ६--० ८ प्राकृतप्रकाशः । भामहकृतः । श्रीमद्वररुचिप्रणीतप्राकृतसूत्रसहि-तः। टिप्पण्या च संयोजितः। (व्याकरणं ६) रु० १— ध 🤏 जीवन्सुक्तिविवेकः श्रीमद्विद्यारण्यस्वामिविरचितः। भाषानुवा-(बेदान्तं ५) रु० २ - ० दसमेतः। े श्रीनारदीयसंहिता। ब्रह्मणोपदिष्टो नारदमहामुनिष्ठोको ज्यौतिष-(ज्योतिषं २) रु० ०-६ ग्रन्थः । (कोशं १) रु० १—८ 1१ मेदिनीकोशः-मेदिनीकारविरचितः । <sup>12</sup> मीमांसादर्शनम् । श्रीशवरस्वामिविरचित्रभाष्यसहितम् (भाग१-२) (मीमांसा ३) रु १ भ्रे न्यायदर्शनम् । श्रीगोतममुनिप्रणीतम् । श्रीवात्स्यायनमुनिप्रण भाष्यसहितम् । श्रीविश्वनाथन्यायपञ्चाननभद्दाचार्युः

CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

तन्यायस्त्रवृत्त्यनुगतम् । टिप्पण्यादिसहितम् (न्यप्र

४४ दानमयूषः। विद्वद्रश्रीनीलकण्डभद्दविरचितः। (धर्मशास्त्रं१) र ४५ कालमाधवः। विद्रद्ररश्रीमाधवाचार्यविरचितः। (धर्मशास्त्रंर) र ४६ मास्वती । श्रीमच्छतानन्दविरचिता । श्रीमातृप्रसाद ( दैवा षण) पाण्डेयेन कृताभ्यां छात्रबोधिनीनाम संस्कृतसोदाह भाषादीकाभ्यां सहिता। (ज्योतियं ३) ह ४७ फिकात्रकाशः। उपाध्यायोपाह्नमैयाकरणकेसरीविष्ट्याङ्कितमै लेन्द्रद्त्तरामंविरचितः । पं सीतारामशर्महत्विप्पः महोदय विभृषितः। (व्याकरणं ७) रु ४८ मिताक्षरा । श्रीगौडपादाचार्यकृतमाण्ड्क्यकारिकाच्याच्या -श्री त्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्वयभ्यकाशानन्द्सरस्वतीस्वामि कृता। शंकरानन्दकृतमाण्डूक्योपनिषद्दीपिका चा (वेदा०६) र ४९ काव्यवकाशः। श्रीमस्मटाचार्यविरचितः। पं० श्रीहरिशङ्करशर्मापाण्डुलिपियो मैथिलेन संगृहीतया नागेश्वरीटीकयाऽलङ्कतः। (काव्य०४) र ५० अधिकरणकौमुदी । श्रीदेवनाथठक्कुरकृता । (सीमां ० ४) रु० ५१ रघुवंशमहाकाव्यम् । महाकविश्रीकालिदासविरचितम् महामहे पाध्याय श्रीमल्लिनाथकृतसंजीवनीटीकयोपेतम् पं० श्रीकनव लालठक्करेण विरचितवा भावबोधनीटिपण्या समस्य में उप

ङ्कतम् सपूर्णम्। (काच्य ६) रू ५२ काथबोधः। साजनीकृत टीकोपेतः। दत्तात्रेय सम्प्रदायाऽनुगत्ना का डिजीव ५३ रसचन्द्रिका । पर्वतीय-पण्डितप्रवर-श्रीविश्वेष्वरपाण्डे नूसंधान

"(काब्य० ६) क० गया है।

सरकार

जयकृष्णदास—हरिदासगुप्तः, तम् श्रीवधान चौष्मम्बा संस्कृतं सीरीज आफीस विद्याविलास प्रेस, गोपालमंदिर के उत्तर के कृषेयां वनारस सिटी।



CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

येया

उप

उजीद

ĝή,

हैं।

र्गर

गर्पाए

ग्धानं

विया

ANIS BOOK BINDER



CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



